# ताजिभिहिल

# मान्दर भवन् ह

पुरुषोत्तम नागेश ओक



# ताजमहल मन्दिर भवन है

एक खोजपूर्ण रचना

पुरुषोत्तम नागेश ओक

श्री ओक की खोजपूर्ण रचना, जिसने इतिहास-जगत् में तहलका मचा दिया था। हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिथ्या भावना तथा सेक्युलरिज्म की मृगतृष्णा में फैसे हमारे इतिहासकार तथा अन्धे राजनीतिज्ञ सब कुछ समझते हुए भी आँखें मूँदे हुए हैं अथवा योरुपियन इतिहासकारों के ठिच्छिष्ट भोगी बनने में गौरव अनुभव करते हैं, यह वही जानें।

## लेखक की अन्य खोजपूर्ण रचनाएँ—

- द्रा हास्यास्पद अंगरेजी भाषा
- प्र किश्चियनिटी कृष्णनीति है
- ध वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-१
- प्र वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-२
- म वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-३
- ध वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-४
- म भारत में मुस्लिम सुल्तान-१
- म्र भारत में मुस्लिम सुल्तान-२
- म औन कहता है अकबर महान् था?
- म दिल्ली का लालकिला लालकोट है
- म आगरा का लालिकला हिन्दू भवन है
- म फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर है
- अ लखनक के इमामबादे हिन्दू भवन हैं
- म शाजमहल पन्दिर भवन है
- प्र भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें
- म विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय
- म ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है
- म फल ज्योतिष (ज्योतिष विज्ञान पर अनृठी पुस्तक)
- Il Some Blunders of Indian Historical Research

# ताजमहल मन्दिर भवन है

एक खोजपूर्ण रचना

पुरुषोत्तम नागेश ओक

हिन्दी साहित्य सदन

नई दिल्ली-११०००५

#### 🗅 पुरुषात्तम नागरा ओक

| Hed : 031 - 444 | मूल्य | 1 | 65/- | रुपये |
|-----------------|-------|---|------|-------|
|-----------------|-------|---|------|-------|

प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सदन

2 बी.ही. चैम्बर्स, 10/54 देश बन्धु गुप्ता रोड,

तालपहल पान्दर भवम ह

कराल बाग, नई दिल्ली-110005

e-mail: indiabooks@rediffmail.com

द्राभाष : 23553624, 23551344

संस्करण : 2008

मुद्रक : अजय प्रिटर्स, दिल्ली-110 032

#### अनुक्रम

| प्रावकचन                                       | 9      |
|------------------------------------------------|--------|
| पूर्ववृत्त के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता         | 25     |
| शाहजहाँ के बादशाहनामे की स्वीकारोबित           | 35     |
| टैवर्नियर का साक्ष्य                           | 35     |
| औरंगजेब का पत्र तथा सच:सम्यन उरखनन             | 301    |
| पीटर मुण्डी का साक्ष्य                         | 43     |
| विश्व ज्ञान-कोश के उदाहरण                      | ξa     |
| शाहजहाँ-सम्बन्धी गल्पों का ताजा उदाहरण         | 3,8    |
| एक अन्य भ्रान्त विवरण                          | ७६     |
| यादशाहनामे का विवेचन                           | 63     |
| ताजमहल की निर्माण-अवधि                         | 612    |
| वाजमहल को लागव                                 | 93     |
| राजमहल के आकार-प्रकार का निर्माता कौन ?        | 200    |
| ताजमहल का निर्माण हिन्दू वास्तुशिल्प के अनुसार | 305    |
| शाहजहाँ भावुकता-शुन्य था                       | 274    |
| शाहजहाँ का शासनकाल न स्वर्णिम न शान्तिमय       | \$ 5.8 |
| बाबर ताजमहल में रहा था                         | 528    |
| मध्ययुगीन मुस्लिभ इतिहास का असल्य              | 180    |
| ताज की रानी                                    | 6.80   |
| प्राचीन हिन्दू ताळप्रासाद यथावत् विधमान        | \$48   |
| ठाजमहल के आयाप प्रासादिक हैं                   | 146    |

| इस्कीर्य शिला-लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$30   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ताजमहल सम्भावित मन्दिर प्रासाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 0.0 |
| प्रकात पप्र-सिहासन हिन्दू कलाकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150    |
| द्रश्यकार को असंगतियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290    |
| मास्यों का संतुलन-पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386    |
| आनुसंधारिक प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.53   |
| कृष्ण क्यान्त्रोकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 534    |
| All the state of t |        |

XAT COM

#### प्राक्कथन

यह पुस्तक और इसकी पूर्ववर्ती पुस्तक 'ताजमहल राजपूत प्रासाद था', जो कि अनुसन्धान-कार्य हैं, के अतिरिक्त अन्य सभी पुस्तकें जो ताजमहल के सम्बन्ध में विगत ३०० वर्ष की अवधि में लिखी गई हैं सब क्योल-कल्पना पर आधारित हैं। बड़े गहन शोध के उपरान्त हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि ताजमहल के विषय में रवे गए इन्द्रजाल में सारे संसार में एक भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो पुष्ट-प्रमाणयुक्त हो और जिसमें ताजमहल की मौलिकता का विस्तृत विकरण हो तथा तत्कालीन प्रमाणों को उद्धृत किया गया हो। क्योंकि किसी एक लेखक की धारणा उतनी हो है जितनी कि दूसरे की। इसलिए मात्र किवदन्तियाँ ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए महत्त्वहीन हैं।

ताजमहल विश्व-प्रसिद्ध होने पर भी उसके विषय में तदनुरूप सन्देहरहित और अधिकृत विवरण का अभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। संसार-भर के विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान ताजमहल-सदृश मोहक और आकर्षक विषय की क्यों और कैसे उपेक्षा कर सके हैं ? क्यों ताजमहल के सम्बन्ध में उसकी मौलिकता, निर्माणकाल, निर्माण में व्यय, धन का स्रोत, निर्माता और शिल्पी, मुमताज के उसमें दफनाए जाने की तिथि, और भी इसी प्रकार के अन्य अनेक विवरण सारे वैसे ही अस्पष्ट, भ्रामक, विवादास्पद और वास्तविकता-रहित क्यों हैं ?

कदाचित् आज तक कोई भी अनुसन्धानकर्ता ताजमहल के वृत्तान्त को तदनुरूप आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सका। जिस किसी ने भी इस विषय पर शोध करने का प्रयास किया, वह अध्यवस्थित और परस्पर विरोधी सामग्रियों के विस्मय में फैंसकर यह समझने लगा कि वह भी उसी पुरानों अलिफ-लैला की कहानी को पुनरावृत्ति करने लगा है। उसको भी अपने पाठकों के सम्मुख XAT,COM

वही असंगत, अनिवर्मित और सभी बिन्दुओं पर परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत करना पड़ा। ताजमहत्त के सम्बन्ध में शाहजहाँ की कहानी के सभी पहल सन्देहास्पद होने से ताजमहात की मौलिकता के विषय में अधिकृत विधरण प्रस्तुत करने का प्रत्येक प्रवास असफल सिद्ध होना स्वाभाविक या। ताजमहल के मूल के विषय में निर्पायक कद कहने में न कोई कभी सफल हुआ और न किसी ने इसकी आता हो को। सभी पूर्ववर्ती प्रयासों का असफल होना निश्चित था, क्योंकि वे सब भागि पर आधारित थे। भाग्ति के आधार पर वे निर्भान्त निष्कर्य पर नहीं पहुँच सके।

परवर्ती पृथ्वों में हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ताजमहल, जिसका अर्थ है—'राजप्रासादों का शिरभीर'—प्राचीन हिन्दू भवन है, इस्लामी मकबरा नहीं। इम यह भी बताएँगे कि किस प्रकार इतस्तत: बिखरी सूचनाएँ—वास्तविक अथवा काल्परिक-जोकि शाहजहाँ की कहाशी से सम्बन्धित हैं, उचित स्पान पर आकर इमारी लोज को पुष्टि करती हैं। जिस प्रकार गणित के प्रश्न की सत्यता को जाँचने के अनेक प्रकार हैं उसी प्रकार ऐतिहासिक अनुसन्धान की कसौटी भी सभी असंगत बातों को त्वागकर संगत और तदनुरूप बातों को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करती है।

इस पुस्तक में हमने ज्ञाहजहाँ के दरवारी इतिहासकार द्वारा रचित "बादलाहनामा" से एक उद्धरण भी प्रकाशित किया है, जिसमें यह स्पष्ट स्वीकारोजित 🕏 कि तानमहल एक हथियाया गया हिन्दू प्रासाद है। हमने फ्रेंच-व्यापारी टैवर्नियर को, जो शहनहों के काल में भारत आया वा, यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है कि मचान बनाने का ज्यय ही समुचे मकबरे के अध्य से अधिक था। इससे यह सिद्ध होता है कि शाहजहाँ ने हिन्दू प्रासाद को दीवारों पर कुरान की आपतों की खुद्यां कावाई, यही कारण है कि मचानों पर हुआ व्यय सारे ताजमहत्त पर हुए व्यय से कहाँ अधिक है। इसने 'एन्सहक्लोपीडिया ब्रिटेनिन्स' का वह उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि ताजमहत्व परिमर में अञ्चशाला, अतिथिगृह और प्रहरी-क्य सॉम्पलित हैं। इमने नुरुल इसन को पुस्तक को भी उद्भव किया है, जिसमें चादताहरामें की हो भाँति स्वीकार किया गया है कि मुमतान को दफरामें के लिए एक हिन्दू प्रामाद इथिकाया गया। हमने लाहजहाँ के पंचम पूर्वज बागर का भी उत्तेख, यह सिद्ध करने के लिए किया है कि मुमताब की मृत्यु से १०० वर्ष पूर्व उस भवन में बाबर रहता था, जिसे हम ताजमहल कहते हैं और जिसे उसके मकबर के लिए बनवाया गया, कहा जाता है। हमने विसेंट स्मिध को भी यह सिद्ध करने के लिए ठड्डत किया है कि बाबर की मृत्यु ताजमहल में ही हुई थी। इन प्रमाणीं के अतिरिक्त हमने शाहजहाँ की प्रचलित कथा का विशद मन्धन किया है और जन्य बहे-बहे प्रमाण को निष्कर्पात्मक रूप से यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि ताजगहल प्राचीन हिन्दू भवन है।

ताजमहल मन्दिर भवन है

इस पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वे सदा के लिए उन सबको मौन कर देंगे जिन्हें हमारी खोज पर सन्देह था। उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि कभी-कभी एक व्यक्ति का शोध-कार्य सारे संसार की धारणा को गलत सिद्ध कर सकता है। मानवता के इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है। उदाहरणार्थ गैलिलियो और आइनटाइन ने तत्कालीन सिद्धान्तवादियों को झकझोर कर उनकी जंग लगी सिद्धान्त-सारणियों से उन्हें बाहर फेंक दिया था।

यह सौभाग्य की बात थी कि ताजमहल-सम्बन्धी हमारे त्रवीन शोध को बादशाहनामा, सिद्दीकी की पुस्तक, टैवर्नियर का यात्रा-वृत्तान्त और बाबर के संस्मरण आदि ग्रंथों में समर्थन उपलब्ध हुआ है। किन्तु इस अवसर पर हम भावी पीदी तथा अपने समकालीन उन सबको, जो अनुसन्धान में रुचि रखते हैं, सावधान करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमारी प्रथम पुस्तक 'ताजमहल एक राजपूती भवन था' में दिए गए प्रमाण उन सबको विश्वास दिखाने के लिए पर्याप्त थे, जो न्यायिक तर्कप्रणाली से सुपरिचित हैं कि जिस मुमताज का यह मकबरा समझा जाता है वह ताजमहल उसकी मृत्यु से बहुत पहले ही विद्यमान था।

तदिप यदि मुल्ला अन्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा का लेखक तथा अन्य लेखकों द्वारा वे प्रमाण जो हमने अपनी पहली पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं, गलत सिद्ध होते तो वह भी हमारे लिए पर्याप्त होता कि हम उनकी सच्चाई को आँकते और उनके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रवृत्त होते। जनसाधारण और उन अनुसंधानकर्ताओं के लिए जो असत्य और विकृत विवरणों के दलदल में फैसे हैं, यह एक जात्मसात् करनेवास्त पाठ है।

हमने इस पुस्तक में यह प्रमाणित करने का यत्न किया है कि ताजमहल के कण-कण का निर्माण प्राचीन हिन्दू वास्तुकला के अनुरूप, हिन्दुओं के लिए, हिन्दुओं द्वारा किया गया। हमने अपनी प्रस्तुत पुस्तक और पहली पुस्तक में इसे

दुवता से सिद्ध कर दिया है। यह विषय अब भाषी अनुसंधान को प्रोत्साहित करे, जब तक कि हम इसके हिन्दू निर्माता की खोज न कर लें, मानसिंह और बाबर के जिसकार से पूर्व ताजमहल का बमा इतिहास है। सीकानेर स्थित राजस्थान अभिनेतागार और महाराजा जयपुर के अधिकार में सुरक्षित जयपुर राजवंत का मृताना कदाचित् इसका कोई स्रोत बता सके। हमने स्वयं प्रस्तुत पुस्तक में यह संकेत दिया है कि ताजमहल का मूल नाम 'तेज महा आलय' है जिसका निर्माण कार्य सन् ११६६-६६ में पूर्ण हुआ।

जब हमने अपनी प्रथम उपलब्धियों को प्रकाशित कराया या तो हमें बहुत बहै ब्यंग्य और निरस्कार का सामना करना पड़ा का। किन्तु हम अपने निश्चय पर अटल हैं। सभी ओर से वे व्यंग्य और तिरस्कार आए। हमें विशेष दु:ल उन बौहारों से हुआ जो प्रमुख इतिहासक्षों की ओर से की गई। अधिकांश ने तो इस विश्वय पर टोका-टिप्पणी करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष: अथवा कानाफुक्षी द्वारा अपनी ओर से तीव वृष्ण का प्रदर्शन किया। जनसाधारण हमें अविश्वास से देखता रहा। उसने इतिहासकारों को और दृष्टिपात किया मानो वे हमारी प्रशंसा और भत्संना के लिए उपमुक्त अधिकारी हों।

यह दु:ख का विषय है कि थे विद्वान् को ताजमहल सम्बन्धी शाहजहाँई पूराक-कवा से प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने या तो स्वयं इस विषय पर कुछ लिखा है, या स्नातकोत्तर छात्रों का उसी विस्ता-पिटी लकीर पर भागंदरान किया है, या शैक्षिक एवं आधिकारिक अतिका के कारण, उन्होंने अपनी संकृषित दर्रे पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति प्रदक्षित को। हम पर विव्हकारी और सुधारविरोधी होने के आक्षेपों की बौद्धार हुई। अनेक ने सकोच कहा कि हमने अपनी मान्यता को सिद्ध नहीं किया। किन्तु कह बहा हो अविद्वतापूर्ण रख खा। यदि विद्वतापूर्ण खोक पर उनकी रुचि होती तो वे इस विषय पर पुनर्विचार करते। यदि उनकी मान्यता ठीक यी वो पुनर्विचार से उनको हो सुविधा होतो। क्योंकि हमने जिन किहीं की और संकेत किया था उन्हें अपने पूर्ण विचारों द्वारा परने में उनका सहायता मिल जाती। और वे यदि गलत सिद्ध होते वो उन्हें अपने पूर्व सिद्धानों को त्यागना असुविधाजनक न होता। इस प्रकार वे इस सूत्र से मार्गटरान प्राप्त करने में असमर्थ रहे कि "यदि आप ठीक मार्ग पर हैं तो आप अपना महितक स्थिर रख सकते हैं और यदि गलत मार्ग पर हैं तो उसे विचलित होने से नहीं रोक सकते।"

भीलिक अनुसंधाताओं के लिए एक और सूत्र भी है कि किसी विद्यमान आधार की ओर संकेत किए गए किसी छिद्र करे तुरन बन्द करने के लिए खोज की जाय, अपेक्षया इसके कि उस पर क्रोध अधवा घृणा व्यक्त करने के, को पारम्परिक मान्यताओं पर सन्देह व्यक्त करता है। जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं पर जो सन्देह व्यक्त करता है। जीर्ण-शीर्ण मान्यताओं पर जो सन्देह व्यक्त करता है उसकी गलतियों दूँढने का यल करना न तो नैतिकता कहलाएगी और न विद्वता ही। जिन प्रक्रियाओं द्वारा खोज का निष्कर्ण निकला है उनकी गलतियों निकालना और भी बुरा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रक्रियाएँ अपनाई गई है वे कदियों से परे, यहाँ तक कि अलौकिक भी हो सकती है। वास्तव में इस सम्बन्ध में विता का विषय तो उसका प्रतिफलन अधवा परिणाम होना चाहिए। बाद में भले ही कहें कि उन्हें उस प्रक्रिया के बारे में बताया जाय किन्तु प्रक्रिया की निन्दा करते हुए निष्कर्ष का परीक्षण न करना मूर्णता है।

वह हमारे साँभाग्य की बात है कि जब हमने अपनी प्रथम खोज का परिणाम प्रकाशित किया या तब से अब तक बहुत समय का अन्तराल बीत गया है और आज हमारा अन्वेषण कम-से-कम कुछ लोगों द्वारा सनक-भरा, कपोल-कल्पित तथा प्रमपूर्ण अथवा केवल अतिशयोधित नहीं माना जाता। 'ताजमहल हिन्दू प्रासाद है' इतना कह देने मात्र से ही बात समाप्त नहीं हो जाती। भारतीय तथा विश्व इतिहास के लिए वह अन्वेषण बड़ा प्रभाव छोड़नेवाला है।

आज तक ताजमहल को बड़े फलत दंग से इण्डो-अस्व शिल्प का रहस्यमय पुष्प माना जाता रहा है। अब जब हमने इसे प्राचीन भारतीय भवन सिक्ष कर दिया है तो पाठक हमारी अन्य पुस्तक 'भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें' में वर्णित तब्यों को कुछ अधिक आदर और सम्मान देते हुए सभी भारतीय मध्यपुगीन मस्जिदें और मकबरे हथियाकर, दुरुपयोग किए गए हिन्दू प्रासाध और मन्दिर ही स्वीकार करने लगे हैं। इस प्रकार ग्वालियर में मुहम्मद भीस का भक्तवरा, फतेहपुर सीकरी में सलीम विक्ती को मजार, दिल्ली में निवामुद्दीन की कब, अजमेर में मोइनुद्दीन चिक्ती का मकबरा सभी प्राचीन हिन्दू भवन हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रममकारियों ने हथियाकर दुरुपयोग किया।

तालमहल के सम्बन्ध में हमारा दूसरा निकर्ष यह है कि इण्डो-अरब जिल्म का सिद्धान्त मनपड़ना कल्पना की उड़ानमात्र हैं। इतिहास की पुस्तकें तथा नागरिक अभियांत्रिकी और वास्तुकला की पुस्तकों में से इसे तुरना निकाल देना चाहिए। किन् के बासायिक परिवर्तन करना आवश्यक है यह छोटा-सा है कि जिसे इण्डो-आब किन्य कहा गया है उसे अब प्राचीन भारतीय शिल्प समझा जाय।

होसरा निकर्ष यह है कि गुम्बद हिन्दू शिल्प का विधान है। कोक विकार यह है कि भारत और पश्चिमी एशिया में जिन भवनों में जानगरत भेली समानता है वे हिन्दू शिल्पशास्त्र की उत्पत्ति हैं। जिस प्रकार हम अपने समय में समस्त संसार में पात्रवात्य वास्तु-शिल्प की अधिकता पाते हैं उसी इकार प्राचीन काल में वह हिन्दू वास्तु-शिल्प ही या जो समस्त संसार में प्रचलित था. अने हों वह किसी भी स्थान पर किसी भी उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा हो।

किविधालय के प्राध्यायकों तथा पुस्तक समीक्षकों से विधार-विभर्श के अक्सर पर इसे अपने अन्येषम के सम्बन्ध में चित्रित आपत्तियाँ सुनने को मिलीं। इमारी पहली पुस्तकें पढ़का उन्होंने हमारी प्रक्रिया को विवादास्पद, वियोजक और कानुनी जैसी बताकर उस पर आपनि उठाई।

इससे एक रोचक बिन्दु उठ खड़ा हुआ। क्या उनका अभिप्राय यह है कि वियोजक तथा बकालों जैसे तकों का ऐतिहासिक अनुसन्धान में कोई स्थान न होने का ऐतिहासिक अनुसन्धान के उचित निकार्य पर पहुँचने में उनके हानिकर होने से हनका सर्वका परित्याग करना चाहिए? उनकी आपत्ति यह आग्रह करती है कि वियोजक तक अच्या निर्णायक प्रक्रिया के आधार पर निकाले गए निकार्य सर्वथा

तब हम बृहना जाहेंगे कि क्या मनुष्य प्राणीशास्त्र के प्रत्येक पक्ष पर उसका को कर्तमान ज्ञान है उसे उसने अपनी तर्क-बुद्धि से प्राप्त नहीं किया ? अन्यया उसने किस प्रकार प्रगति को ? भूगोल का ही ठदाहरण लीजिए। अन्तरिक्ष में जाकर पृथ्वी का बित्र उतारने के लिए चेने गए अन्तरिक्षयान से सहस्रों वर्ष पूर्व मनुष्य ने क्या मात्र रक्षेत्रुद्धि से यह सही निकार्य नहीं निकाला या कि पृथ्वी गोलाकार है ? इससे उन आपन्तियों के क्षांखलेयन का पर्दाप्तारा है। तर्क की-विज्ञान का विकाय—जोक ही कहा है। क्योंकि इसका आधार युक्ति है, जो सब प्रकार के जान का आधार है, इससे इतिहास मुक्त नहीं हो सकता।

ऐसी आपितकर्ताओं को इस स्मरम दिलाना चाहते हैं कि कौलिंगवुड, वाल्स, रेनियर में ग्ले सोनबीस, बर्कले वया लीई सेंके सदृत ऐतिहासिक प्रक्रिया के प्रमुख व्यक्तियों ने संक्षेत्र में किन्तु बारम्बार कहा है कि जासूसी प्रकार का अन्वेषण, वकील जैसा तर्क और वियोजक युक्ति, ऐतिहासिक प्रक्रिया के आत्मा और हदय हैं और एक सच्चे इतिहासह को चिरस्थायी तथा पूर्णतया स्वापित विश्वास को भी सन्देह की दृष्टि से देखना चाहिए। इस बिन्दु को स्थिर करने के लिए हमने इस पुस्तक में एक अध्याव प्रक्रिया-सम्बन्धी रक्ष दिया है। जो परम्परा की लीक से स्वयं को चिमुक्त करने में असमर्थ हैं, वे उक्त अध्याय को पढ़ने पर पाएँगे कि ताजमहरू की मौलिकता के सम्बन्ध में उनके निष्कर्व सत्य से कितने परे हैं, यह केवल इसलिए कि उन्होंने अन्वेषण सम्बन्धी उन मार्गदर्शक बिन्दुओं की या तो उपेक्षा की था अवहेलना की, जो उन विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए थे जिनके नाम पर वे कसमें उठाया करते थे।

संयोगवशात् इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि भारतीय तथा विश्व के इतिहास बहुत-सी गलत धारणाओं से लदे हैं, क्योंकि इतिहास के अध्यापक और अनुसंधाता सदा गलत प्रक्रिया को अपनाए रहे। इसलिए हमारी प्रक्रिया में किसी प्रकार का दोव नहीं है। यह तो दूसरों का ही दोव है। यह स्वाभाविक वा कि पुराना जोर्ज-शीर्ज दृष्टिकोण भारत तथा विश्व इतिहास में उथल-पुथल मचा दे। परिजामस्वरूप सैकड़ों दवाँ के बाद आज हम निराशापूर्वक पाते हैं कि वह सब जिसे हम पोढ़ी-दर-पीढ़ी यह पढ़ाते आए हैं कि भारत में मुस्लिम वास्तुकला भी थी और ठनका उदार ज्ञासन का, यह सब भूलना पर्वेगा।

ताजमहरू सम्बन्धी शाहजहाँ की पुराणकथा के विभिन्न कथनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि संसार को इस सुरम्य भवन के विषय में सत्यता का जान होना ही चाहिए, विशेषतया वह तथ्य कि ताजमहल का जन्म शाहकहाँ की रखेल मुमताज की मृत्यु पर हुआ था। शाहजहाँ और मुमताज के प्रेत विगत ३०० वर्षों से ताकमहल के कथानक द्वारा जनसाधारण को परेशान किए हुए हैं। बहुत समय तक पाठकों के मस्तिष्क को कुण्ठित किया गया है।

ताबमहल के निर्माण सम्बन्धी तथ्य-उद्घाटन का एक यह भी कारण हमारे पस्तिक में है कि जिस अग्रायोगिक और अस्थिर प्रक्रिया के कारण भारतीय इतिहास तथा अमित, सन्देहशाबितगुन्य समकालीन जन तथा भाषी पीदी पर जो दूरगामी कुप्रभाव थोपे गए हैं, उनका निराकरण करें। ताजमहल की मौलिकता के सम्बन्ध में पुनर्विचार अन्वेषण-प्रक्रिया को प्रायोगिक पाठ पदाएगा। अब तक किए गए गलत काम, इतिहास-अन्वेचकों तथा अध्यापकों द्वारा जिन सिद्धानों एवं सुविकाओं को अग्रम में रखा है उनका पर्दाप्तक भी हो जाएगा।

इस पुस्तक का यह भी उद्देश्य है कि प्राचेक पाठक यह भली भाँति समझ ले कि क केवल मकवत नहीं जो उनको बरबस आकर्षित करता है। दर्शक सारे परिसर को देखे, लम्बे मेहराबॉवाले गलियार्स में जाए, ताजमहल की सभी मंजिलों और इसके संगमत्त्रर तथा लाल परवर की मौतारों पर काए, सूक्ष्मता से बन्द दरवाओं का निरोत्तन की, भूमिगत दो मकबरे और पहली मंजिल पर उनके ऊपर के गुम्बद, इस अञ्चुनो हिन्दू प्रासाद में यदि कुछ दिखाई देते हैं तो केपल रुकायट हो दिखाई देते हैं। इन्हों में से एक कल में प्राचीन मयूराकार सिहासन रखा रहता था। प्रासाद के साय ही इसे भी शाहजहाँ ने हथिया लिया या।

के विवारतील पाठक जिन्होंने यहापि अज्ञानता से किन्तु अखण्डनीयता से राज्यहरू को अपने हिसा अथवा सामाजिकता के आधार पर मुस्लिम-स्मारक स्वीकार किया है, इस पुस्तक को पढ़ने पर अब कदाबित् स्वयं को विचलित, अस्थिर तथा आहत अनुभव करेंगे। कुछ अन्य पाठक ताजमहल के प्राचीन हिन्द मूल के कप में अन्वेषण को सत्पता मान उसका स्वागत करेंगे : दोनों ही प्रकार के पाठकों से इस कहना चाहते हैं कि हमारी ट्रांस्ट में सत्य जल की भौति स्वादरहित, क्यंरहित, दिव्य, विशुद्ध और जीवनप्रदायक होता है। वह न मीठा होता है और न कड़वा। हमारे लिए सत्य केवल अन्वेषण का आधार है जैसाकि वास्तव में इसे सभी रक्कात्मक कार्यों में होना चाहिए। हमें उनको वनिक भी चिन्ता नहीं है कि ताबमहत्त के हिन्दू-मूर्व रूप के अन्वेषण से जिन्हें उत्तेजना अथवा निराशा हुई है।

इतिहास के संसार में इस प्रकार का स्थासायरोध करनेवाला, यह सिद्ध करने काल कि सार। संख्या गतनती पर है, कदाचित् ही सम्भव है। एक ही बात है, हम सपने लिए कोई वैपक्तिक श्रेय अथवा विवय का अधिकार नहीं माँगते, क्योंकि ऐसी खोड परमात्मा के पवप्रदर्शन, सुअवसर तथा प्रेरणा के बिना सम्भव भहीं।

किन्तु इन व्यसे को इमारे प्रयस्तों को महत्त्वहीन समझते हैं और हमारी किल्लो उड़ाते हैं कि ताबनहरू कर-इसके सुन्दर परिसर, शोधनीय दीवारों तथा मुहम्बद्धा का कोई महत्व नहीं है, कुछ तब्द कहना चाहते हैं। ताजमहत्त को मकबर का प्रस्तद सन्दाने से दिविया होती है। प्रासाद उसको कहते हैं जो किसी समृद्ध, थने और ब्रांक्शितामी का निवास हो, इसलिए कर भवा और विशाल होता है। दूसरी कोर, मकना का अर्भुत और बिसक्षय निवास है उनका जिनकी आरमा कृच कर चुकी है। जो दर्शक अध्या अध्येता इस धारणा के अन्तर्गत यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ताजमहल मकनरा है, इसके भीतर की कवों की प्रशंसा को मुख्य उद्देश्य मानकर ताजगहल परिसर की चास्तविक सुन्दरता से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर यदि दर्शक और इतिहास के अध्येता ताजमहत्त का उसके प्रासाद के रूप में अध्ययन करें हो उन्हें इसमें आनन्ददायक सफलता मिलेगी। इस स्थिति में उनकी दुपनगाह की ओर जाने की इच्छा ही होगी और वे उस विशाल परिसर में उसकी परिधि का भ्रमण, उसके गलियारों का आनन्द, अन्धकारयुक्त भूगर्भ में ठोकरें खाना और उसके मीनारों तथा कपरी मंजिलों पर चढ़ने में ही आनन्द अनुभव करते हुए अपना दिन व्यतीत का देंगे।

अब कोई नए दृष्टिकोण से खोज करना आरम्भ करता है तो उसको अनेक कठिनाइयों में एक सबसे बड़ी कठिनाई लोगों की चली-चलाई मान्यता है। उदाहरपार्थ इतिहास के प्रकाण्ड अध्यापक कभी-कभी, पूर्ण ईमानदारी से, इस आधार पर ऐतिहासिक खण्डनों की ओर ध्यान देना अस्वीकार कर देते हैं कि उसके मूल ऐतिहासिक स्रोत उद्धत नहीं किये हैं। उनके इस प्रकार के रुख में दो गलतियाँ हैं। एक तो उनका यह बमण्ड करना कि वे निर्णायक हैं, जबकि वे इसके योग्य नहीं हैं। उनको शैक्षिक तथा आधिकारिक स्थिति कुछ भी हो, किन्तु उनको यह गमझना बाहिए कि वे सत्य की खोज करने वाले दल के साधारण व्यक्ति हैं तथा खोज में अग्रणी के सहायक हैं। इस दृष्टि से विचार किया जाय तो उनका स्थयं को निर्णायक मानकर गलती निकालने की तत्परता दिखाना नितान्त अनुपयुक्त है, दूसरी कमी यह है कि उनका एक विशिष्ट प्रकार का तथा निर्णय के उद्योपक का-सा रख और जिस प्रकार से वे आपित उठाते हैं कि जो स्रोत उद्धत किया गया है वह मौलिक नहीं गौज है, बड़ा ही विचित्र, उदासीन और अनुसरदायित्वपूर्ण है। वे अनुभव करते हैं कि मेरी खोज की उपेक्षा करना उनके लिए न्यायसंगत है। इससे वे अपने शैक्षिक विचारों की वमनेच्छा से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसे सभी को हम कहना चाहते हैं कि स्रोत के मौलिक अथवा गाँज होने सम्बन्धी आपत्ति तभी संगत है जसकि जो उध्य उद्घाटित हुए हैं वे स्वीकार न किये गए हों। यहाँ तक कि न्यायालय भी युगों पुराने तक्यों को ध्यान में रखता है। उसी प्रकार इतिहास के विद्वान् तथा अन्य अध्येताओं को भी उन तथ्यों को ध्यान में रखना ही होता है जोकि निर्विवाद हैं।

उदाहरणार्थं परवर्ती पृथ्वीं पर जब हम विसेंट स्मिथ और इलियट एण्ड डौसन

को उद्धत करेंगे तो केवल इसलिए कि पाठकों की सुविधा हेतु उनके सम्मुख तुरंत परिशोधित, परिपन्न, अनृदित तथा संसिपा साध्य प्रस्तुत कर सके। जब तक उनके हता उद्देत रुखों पर सन्देर नहीं किया जाता तब तक हम पर यह आरोप कि 'मूल क्षोत क्यून नहीं किया गया' यदि सर्वमा शरासपूर्ण नहीं तो अन्यायपूर्ण तो है हो। ऐसे कितने लोग हैं को प्रयत्मपूर्वक एकत्रित किये गए मूल स्रोत का मूल्यांकन कर सकते हैं ? और यदि उन मूल झोतों को इतने लोग बरतें तो फिर वे भावी पीढ़ी के लिए कितने दिनों तक मुरक्तित रह सकेंगे ? और यदि पग-पग पर अनुसन्धाता को कृतकं के बाल में फैसाकर कि प्रत्येक दृष्टिकोण पर सभी भाषाओं में भौतिक प्रमानों को प्रस्तुत नहीं किया गया है, तब क्या अनुसन्धान किया जा सकेगा? इस प्रकास से एक सब्द भी लिखना असम्भव हो जाएना। क्या आयत्तिकर्ताओं ने स्वयं को छन्व लिखे हैं, उस समय ऐसा प्रयत्न किया वा ?

विद्वान् पाठक जब इस प्रकार की कोई आपत्ति उठाने की सोचता है तो उससे पूर्व इस इससे निवेदन करना बाहेंगे कि वह यह विचार कर ले कि उद्धत तथ्य तथा क्रव्यों या उसका कोई विवाद तो नहीं है। यदि वे तथ्य और शब्द विवादास्पद नहीं हैं तो किर उन्हें किसी प्रकार के प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोतकपी आधार-स्तम्भ की आवत्यकता नहीं है।

ताजमहल के हिन्दू प्रामाद होने की खोश भारत सरकार के पुराठत्व विभाग क दुष्टिकोप को बदलने में सहायक होगी। अब तक तो वे यह धारणा बनाए हुए थे कि बंदि कोई दो मकबरे और गुम्बद जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खोल दिये जाएँ तो यहाँ उनकी पर्योग्ड उदारता होगी। किन्तु जब एक बार यह स्वीकार कर लिया गया कि ताजमहरू प्रासाद या तब फिर वह साधारण दया पर्थाप्त नहीं होगी। आवृत भूगर्भ, बहुत से मौतर, संगमरमर की कपरी मंजिल, दुर्ग की ओर जानेवाली सुरंग, सबको अच्छी तरह सपाई करके उनको जनसाधारण के निरीक्षण के लिए चोलन होग्र।

पावती पूर्णों का आवन्द लेते हुए पाठक इस दूरगामी प्रभाव से सावधान होगा कि हमारी खोज विस्थ तथा भारतीय, दोनों इतिहासों पर आधारित है।

इस पुस्तक का निवान्त विस्फोटक प्रभाव यह है कि विगत ३०० वर्षों से सारे ताअमहत्त के सम्बन्ध में गद्य अववा पद्य में जो कुछ भी रोपांचक और छद्म-ऐतिहासिक लिखा गया है उसे यह पुस्तक एक ही झटके में तहस-नहस कर देती है।

शिल्पशास्त्री और इतिहासविद् परवर्ती पृष्ठीं की पढ़ने पर पाएँगे कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और को कुछ उन्होंने अब तक सीखा है उसमें से बहुत कुछ उनको भुलाना होगा। इतिहास-लेखक तथा शिल्पशास्त्री को प्रारंभिक आधार, भय और अविश्वास को भुलाकर अब अपने भारत-अरब शिल्प के रहस्यमध सिद्धान्तरूपी पारम्परिक अन्धविश्वास को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। और उनको उसकी अपेक्षा मध्ययुगीन ऐतिहासिक स्थलों के विशुद्ध प्राचीन भारतीय जिल्प के दृष्टिकोण को सीखना चाहिए। इतिहास और शिल्पशास्त्र की पुस्तकों में उपयुक्त संशोधन, आज या कल, करना ही होगा।

इतिहासविद् शिक्षाशास्त्री तथा सामान्य दर्शक मध्ययुगीन शिल्प पर उस तथाकथित मुस्लिम योगदान के सम्बन्ध में जो उनके मस्तिष्क में सोद्देश्य एवं बड़ी सावधानी से मिथ्या धारणा बैठाई गई है, उसे दूर करने के लिए अब कुछ तत्पर हो गए होंगे। हिन्दू, इंसाई तथा जियोत्सिट भकदरे के बाहर और भीतर अरबी के अक्षरों को अंकित कर उसे मध्ययुगीन शिल्प में मुसलमानों के योगदात का विंबोरा पीटकर उन्हें गलत समझाने का प्रयास भारत तथा समस्त संसार में किया गया है। विश्व-विख्यात ताकमहल, दिल्ली तथा आगरे का लाल किला, आगरा की तथाकधित जामा मस्जिद, दिल्ली की तथाकथित फतेहपुरी मस्जिद तथा अहमदाबाद, जीनपुर, इलाहाबाद, माण्डवगढ्, बिहार, बीजापुर, फतेहपुर सीकरी और औरंगाबाद आदि नगरों के असंख्य स्मारक समस्त संसार को धोखा देने के ऐसे ही उदाहरण हैं। आशा की जाती है कि अनुसंधाता और लेखक आगे आकर मध्ययुगीन प्रत्येक नगर तथा स्मारक पर पृथक्-पृथक् पुस्तकें लिखकर मुस्लिम इतिहास के सम्बन्ध में सर एव. एम. इलियट के शब्दों में 'निलंब्ब और रोचक थोखें' का पर्दाफाश करेंगे। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक को उन्हें सभी आवश्यक निर्देश और स्रोत देने में प्रसन्नता होगी।

जनसाधारण कभी यह पूछ सकता है कि १६३०-३१ में मुसताज की मृत्यु से अनेक शती पूर्व ताजमहल यदि विद्यमान या तो क्या रेडियो ऐक्टिव कार्यन १४ के द्वारा उनका परीक्षण कर उसके काल का निर्णय नहीं किया जा सकता ? यह विशेषज्ञी के उत्तर देने की बात है, यदि उनके पास ऐसी कोई निर्धान्त पद्धति है तो वे मकबरे तया ताजमहल के अन्य भागों में प्रयुक्त सामग्री के युग में अन्तर को आसानी से जाँच सकते हैं। किन्तु ऐसा कोई भी परीक्षण तभी उपयुक्त होगा जब उसकी कालावधि के सम्बन्ध में संक्षेप में ज्ञान हो जाए। पाँच-दस वर्ष का अन्तराल विशेष महत्त्वपूत्र नहीं है, किन्तु जब यह अन्तरात्न सदियों का हो तो यह निकार्य कि सहत्वपूत्र नहीं है, किन्तु जब यह अन्तरात्न सदियों का हो तो यह निकार्य कि ति सहस्था गया था, ताबमहत्त्व हिन्दू भवन था, जिसे मुस्लिम सकसरा बनाने के लिए हथियाया गया था, ताबमहत्त्व हिन्दू भवन था, जिसे मुस्लिम सकसरा बनाने के लिए हथियाया गया था, ताबमहत्त्व कि विद्या यह परोक्षण अनुपयुक्त होगा।

इसका पृष्ट का लाग पर पराया । उ इसता सरकार की चाहिए कि ताजगहल हथा अन्य मध्ययुगीन भवनों से अध्यक्तिया दर्शक माहित्य, इतिहास, पुरातत्व सम्बन्धी अधिलेख तथा राजकीय प्रयागयमी में वह स्वयं सर्गोधन करें।

प्रमाणयमा न यह रचन । और समस्त जन-समाज अपना इतिहास-सम्बन्धी दृष्टिकोण एव स्वरूप को पूर्णसमा बदानने के लिए स्वय को सन्नद्ध करे।

শা হিল্পী

—पुरुवोत्तम नागेश ओक

# पूर्ववृत्त के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता

उत्तर भारत के आगरा नगर में यमुना नदी के तट पर एक सुन्दर भव्य भवन छड़ा है, जो ताजमहल नाम से विख्यात है। भारत में आनेवाले पर्यटकों का यह प्रमुख आकर्षण केन्द्र तथा विश्व में अति प्रसिद्ध भवनों में एक है। तीन सी वर्ष के भामक प्रवार के दबाव के फलस्वलप दर्शकों का ध्यान इसके अन्य विशेष लक्षणों को छोड़कर केवल उन दो कभी की और ही केन्द्रित किया जाता है जो इस भवन के अन्दर हैं। परिणामस्वलप इसके इतिहास तथा शिल्पकला, इन दोनों के विस्तृत अध्ययन में अधार सति हुई है।

जब तक हमने विश्व की जनता और शासकों के दृष्टिकोण को अपनी १९६५ में प्रकाशित पुस्तक 'ताजमहरू राजपूर्ती महल था' द्वारा सावधान नहीं किया, तब तक सर्वत्र यही विश्वास किया जाता या कि ताजमहरू मौश्विकतया मुस्लिम मकसरा ही है। अधिन्न सामान्य दर्शक तो केवल पारम्परिक सार्वलीकिक किवदन्तियों पर विश्वास करता है कि ताजमहरू का निर्माण भारत के घोँचवें मुगल-शासक शाहनहीं में अपनी पत्नी मुमताल के प्रति रसिक वृत्ति के कारण हुआ है। उनका विश्वास है कि उसकी मृत्यु पर निराश बादशाह ने उसकी स्मृति में अपने ग्रेम का प्रतीक यह विस्तीण और विशाल ताजमहरू बनवायां था।

इतिहास और पुरातत्व से सम्बन्धित इतिहास के छात्र, शिक्षक, विद्वान, अनुसन्धानकर्ता तथा शासकीय अधिकारी भी सामान्य दर्शक से अधिक जानकारी कदाचित् ही रखते हैं। इतिहास के अध्यापक और अधिकारी ताजमहल के विषय में अधिकाधिक मिच्या विषरण ही अपनी स्मृति में लिए फिरते हैं। यदि उन विषरणों को एकत्रित कर तुलना की मुला पर रखा जाय तो उन सभी विषरणों को बड़ी सरलता से प्रस्मर विरोधी, बनावटी, असंगत एवं कपोल-करियत सिद्ध किया जा सकता है।

дет сом.

विगत तीय सौ वर्षों से शहजहों के ताजमहल का निर्माता होने के विषय में ऐसी काल्यनिक तथा रहस्यपूर्ण कथाओं की झडी लगी रही है कि उनके विषय में किसी को तिनक भी सन्देह क्यों नहीं हुआ, यही आश्वर्य है। विश्व के लगभग किसी को तिनक भी सन्देह क्यों नहीं हुआ, यही आश्वर्य है। विश्व के लगभग क्यों भारतीय इतिहास के जाता एक के बाद एक, दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार ताजमहल का मूल्य ४० लाख से ९ करोड़ कुछ भी हो सकता है। तुर्की, प्रकार ताजमहल का मूल्य ४० लाख से ९ करोड़ कुछ भी हो सकता है। इसके ईरानी, इथिलयन अथवा फ्रासीसी कोई भी इसका शिल्पकार हो सकता है। इसके ईरानी, इथिलयन अथवा फ्रासीसी कोई भी इसका शिल्पकार हो सकता है। इसके ईरानी, इथिलयन अथवा फ्रासीसी कोई भी इसका शिल्पकार हो सकता है। इसके ईरानी, इथिलयन अविध १० से २२ वर्ष तक कुछ भी हो सकती है और ताजमहल की किमांग को जाजमहल के तहखाने में उसकी मृत्यु के ६ मास से लेकर ६ वर्ष तक के भीतर कभी भी दफनाया गयर होगा। ऐसे ये कुछ हो उदाहरण है ताजमहल की कथा की हास्यास्पद विसंगति के। इसी प्रकार की जन्य अनेक बातें हैं जिनका भण्डाकोड़ इस अगले पृथ्हों में करेंगे।

हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार विगत सौ वर्षों तक सस्तर इस निवान भ्रामक बात पर विश्वास करता रहा कि ताजमहल सदृश अद्भुत स्मारक, कम-से कम भारत में, किसी के चौन-प्रेम की स्मृति में बनाया जा सकता है। रोमांटिक काल्पनिक कथाओं में तो इस प्रकार का भोला विश्वास ठीक माना जा सकता है किन्तु भध्ययुगीन मुसलमानी राजदरबारों के कटु तथ्यों के प्रसाप में इसे कठिनाई से ही मुक्तियुक्त माना जा सकता है।

'काल्यनिक कह' को कया पर विश्वास करने से पूर्व दो प्रश्न पूछे का सकते हैं। प्रथम यह कि मुभताज, जो कि शाहजहाँ की पाँच हजार प्रेयसियों में से एक थी, की मृत्यु से पूर्व शाहजहाँ के उसके प्रति प्रेमानुराग का ऐतिहासिक लेखा-जोखा कहाँ है? दूसरे यह कि मुभताज की मृत्यु पर उसकी स्मृति में भव्य भवन बनवानवाले शाहजहाँ ने अपनी प्रेमिका के जीवन-काल में उसके लिए कितने भवन बनवानवाले शाहजहाँ ने अपनी प्रेमिका के जीवन-काल में उसके लिए कितने भवन बनवानवाले शाहजहाँ ने अपनी प्रेमिका के जीवन-काल में उसके लिए कितने भवन

इन दोनों प्रश्नों पर इतिहास मौन है। प्रथम प्रश्न का तो उत्तर यही हो सकता है कि क्योंकि शाहजहाँ और मुमतान के मध्य प्रेम-व्यापार था ही नहीं, अत: उसका काई विवरण उपलब्ध नहीं है। वह तथाकथित प्रणय-व्यापार तो केवल ताजमहल को अनोखा मकवरा सिद्ध करने के लिए कल्पित है। दूसरे प्रश्न कर उत्तर है कि शाहजहीं ने मुनतान के लिए न तो उसके जीवन-काल में और न हो उसकी मृत्यु यर कोई मबन बनवाया था।

किसी भी विषय पर अनुसन्धान करने से पूर्व अनुसन्धाता को चाहिए कि वह इस बात की पुष्टि कर ले कि उसकी धारणाएँ निर्भान्त हैं, अत हम मग-पग पर इस प्रकार के भुनौतीपूर्ण प्रश्न उपस्थित करने की प्रक्रिया स्थीकार करेंगे।

हम यह बात दृढ़ता से कहेंगे कि शाहजहाँ का मुमतान के प्रति जो प्रेम बा उसको स्मृति में उसने संगमरमर का ताजमहल बनवाया, यह पाश्चात्य विश्वारों के व्यक्तियों को भले ही रोचक प्रतीत हो, किन्तु इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है। मध्ययुगीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ और सम्भवतया संसार में ऐसा कहीं अन्यत्र भी नहीं हुआ। प्रत्येक मुगल बादशाह के हरम में कम-से-कम पाँच हजार रखेलें होती थीं और उनसे कहीं अधिक उसके राज्य में होती थीं। इन सहस्रों रखेलों में से किसी एक के प्रति प्रेम व्यक्त करने का उसे समय ही कहीं मिल सकता था?

यह बड़े दु. ख की बाद है कि इतिहास के विद्वान् बिना किसी आँच पहलाल के विगत तोन सौ वर्षों से मुमताज के प्रति शाहजहाँ के प्रेम की कल्पित कहानी को दोहराते रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे इन तथ्यों की आँख करना भूल गए कि वे परस्पर असगत हैं। परिणामस्वरूप इतिहास तथ्यविहोन विवर्ण से ल्रंद गया है।

क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में ताजमहल सम्बन्धी अगणित असत्य वृत्तना भरे पढ़े हैं, उन्हें एकत्रित कर संकलित करना सभव नहीं। कौन जाने विगत ३०० वर्षों में से ऐसे कितने असत्य विवरण ससार में कितने ही लोगों ने, जो शाहजहीं की काल्पनिक कथा से प्रभावित होंगे, लिख रहे होंगे। किन्तु इस पुस्तक में हम उनमें से कुछ प्रमुख वृत्तानों का उल्लेख करके यह सिद्ध करने का यल करेंगे कि वे परस्पर कितने विरोधी और निराधार हैं।

#### त्तावपहल भन्दिर भवन है

### शाहजहाँ के बादशाहनामे की स्वीकारोक्ति

हिन्दू राजप्रासाद ताजगहल को मुसलमानी यकवरा बनाने के लिए अधिकृत कर लिया गया, यह असदिग्ध, अनावृत आत्मस्वीकृति शाहजहाँ के दरबारी इतिहास में उसके वैतनिक इतिहासकार मुलला अब्दुल हमीद लाहीरी द्वारा लिखित है।

इतियर और हीसर्ग को पुस्तक में लिखा है—"अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रिशा 'बादशहनामा' साहजहाँ शासन के प्रथम बास वर्षों का इतिहास है। अपनी भूमिका में म्वयं अब्दुल हमीद लिखता है कि बादशाह किसी ऐसे लेखक को बाहता या को कि अब्दुल फजल के 'अकबरनामा' की भाँति उसके शासन के संम्माणों को लिख सके 'उस कार्य के लिए उसको, अब्दुल हमीद की सिफारिश को गई और उसे पटना से, जहाँ वह सेवानिवृत्ति का जीवन व्यतीत कर रहा था, बुलाया गथा।" इस उद्धरण से यह स्मय्ट है कि मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने कारहजहाँ के अपने आदशानुसार फारसी भाषा में 'बादशाहनामा' (दरबारी इतिहास) लिखा। दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने मौलिक रूप में 'फारसी बादशाहनामा' प्रकाशित किया। 'बादशाहनामा' के पहले खण्ड के पृष्ट ४०२ और ४०३ इसी मुस्तक के आगे उद्धा है : रे

१ 'हिन्द्री ऑफ इंडिया ऐस टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टीर्एयन्स' खण्ड ७, पृथ्त ३ स्वर्गीय सर इच. इम. इंक्लियट, के. सो. बो. के मरणोपरान्त थी. बीम डीसन एम. आए. ए. एस. द्वारा सम्पादित बचा किताब महान था. लि. इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित। पृष्ठ ४०२ पर २२ तथा पृष्ठ ४०३ पर १९ पंक्तियाँ हैं। हमने दोनों पृष्ठों को पंक्तियों को क्रमबद्ध कर दिया है जिससे कि फारसी लिपि न जाननेवाले पाठक पंक्तिक इनका हिन्दी अनुवाद पढ़ सकें।

#### पंक्तिशः हिन्दी अनुवाद

(फारसी लिपि की मूल पंकितमों के लिए इस पुस्तक के अन्त में प्रकाशित चित्र-प्रतिलिपि देखिए।)

#### पृष्ठ ४०२

 दोनों को परस्पर पृथक् कर दिया गया और वे उन अत्याचारों के कारण बीमार पड़ गए।

२. कुछ कालोपरान्त उसके पिता के ही समय में, वह मर गया। इसे पूर्व फतह खाँ

 अकबर के बेटे ने अपीनुदौला आसफ खाँ के द्वारा एक निषेदन प्रस्तुत किया, जिसमें

४. अपनी राजभवित की घोषणा करते हुए प्रार्थना की कि

 पह राजभक्त सेवक पूर्ण सच्चाई से निवेदन करता है कि अदूदिशिता और अत्यादार के कारण

६. आएके विरोधी तथा राजकीय अधिकारी बीच में पड़े

 और कठोर करावास में रखा—और मुझे आशा है कि मुझे राजकीय क्षमा प्राप्त होगी और उस भारक

८. गुजकीय आदेश "और उस वक्तक्य में तनिक भी सत्पता है

९. तो यह संसार ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व से मुक्त हो क्योंकि फतह खीं

१०. राजकीय आदेश प्राप्त होने के उपरान्त—संसार भान्य—अपने दु.शासन के लिए तर्क प्रस्तुत करता हुआ समा-याचना करने लगा।

११. उसने इस प्रकार प्रचारित किया मानो वह स्वाधाविक मृत्यु हो और दरसलेह के पुत्र हुसैन को

१२. असंवैधानिक रूप से उत्तराधिकारी बना और एक प्रार्थना

१३ सच्चाई से कोसों दूर, इस घटना को, मोहम्मद इब्राहीम जो उसका

२ मुख्या अब्दुल इमीट का कारमी बादशाइनामा 'दि श्रीशयाटिक सोमाइटी आँक बंगाभ' ने विविध्यायका इंडिया मीटीक के अन्तर्गत दो भागों में प्रकाशित किया है। एप्ट्रीय अधिलेखागार में मुख्या प्रति की दिसम्बर १९६५ में मैंने कोटो स्टेट श्रीतवाँ लाँ। संसार-धा में धारतीय भागकाल्येन इतिहास पर कार्य करनवानी प्रभी प्रमुख संस्थाओं के पुस्तकालयों में इस प्रकार की प्रतिवर्ध व्यवस्था है।

विश्वतः नीका या, उसके हाए भेजी

- १४, और बादशाह के दरबार से एक आदेश जारी हुआ जिसका दृढता से कालन हो
- १५ कि अभियुक्त को दौलताबाद के दुर्ग में उालकर भूखों भार दिया जाय।
- १६. और बड़े ही शान-शीकत से अपने (बड़े) पुत्र के साथ
- (७ उसे विदा दो जाय, जिससे कि उसकी प्रार्थना स्वीकृत हो।
- १८ और इस राजकीय आदेश से युक्त और दी घोड़ों-जिनमें से एक सोने की गरी से सजा इसकी ईसनी
- १९ द्मरा—स्वर्णिय जीनवाला तुर्क—शक्तरलगह अरब और फतेह खाँ
- २० दौलताबाद भेजे गए और उदजहीं को चालीस हजार रुपए से पुरस्कृत किया।
- २१ शुक्रकार १५ जमा-दि उल-अकाल को यात्री का पवित्र शव जो पवित्रता
- २२ हजरत मुसताजुल जमानी, भी अस्थापी रूप से इफना दिया गया था, भेजा

#### पुष्ठ ४०३

- २३ राजकुमार मोहम्मदशाह, शुजा बहादुर, चजीर खाँ
- 🤐 और मातुनिसा कानम—जो मृतक के स्वभाव से भली भाँति परिचित भी
- २५. कार्य में मुपरिचित और बेगम के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी।
- २६, उसको ग्रवधानी अकनसमाद (आगरा) साया गया और उसी दिन एक आदेश विकासा गया
- २७ कि यात्रा के दौरान फकीर और जरूरतमन्दों को असंख्य मुद्राएँ बाँटी वार्षे । श्यान
- २८ महान् नगर के दक्षिण में भव्य, सुन्दर हरित उद्यान से बिरा हुआ
- २९ जिसका केन्द्रीय भवन को राजा मानसिंह के प्रासाद के नाम से जाना जाता था अब सता कपसिंह, को मानसिंह का मीत्र था, के अधिकार में बा
- ३० बेगम को दफनाने के लिए, जो स्वर्ग वा चुकी यी, चुना गया।
- ३१ वर्षाप सजा जयसिंह उसे अपने पूर्वजों का उत्तर धिकार और सम्पदा के

रूप में मूल्यवाद समझता या, तो भी वह महदशाह शहजहाँ के लिए नि:शुस्क देने के लिए तत्पर था

३२ फिर भी केवल सावधानीवश जो कि दु:छ और धार्मिक पवित्रता के लिए आवस्थक है, अपने प्रासाद का अधिग्रहण अनुपयुक्त मानता हुआ।

३३. उस भव्य प्रासाद (आली मंजिल) के बदले में जयसिंह को एक साधारण टुकड़ा दिया गया।

३४. उस महानगरी (आगरा) में शब के पहुँचने के बाद १५ जमाहुल सानिया

३५. अतले वर्ष स्वर्णीय महारानी का सुदर शरीर दकता दिया गया।

३६. राजधानी के अधिकारियों द्वारा शाही फामान के अनुसार गगनचुम्बी गुम्बद के नीचे

३७. उस पुण्यात्मा रानी का शरीर, संसार की आँखों से ओड़ल हो गया और यह प्रासाद (इमारते-अलीशां) इतना भध्य

३८. और जो अपनी बनावट में इतना कैचा है, गगनवुष्त्री गुण्यदों से युक्त

३९. साहिब कुछनी सानी (बादशाह) तथा शक्तिशाली

४०. दुव्यती, उसके आदेश से नींच रखी सुवित्र रेखांकनकार तथा वास्तुकारों हारा

ताजयहल मन्दिर भवन है

४१, इस भवन पर ४० लाख रुपया भ्यय हुआ।

वपरिलिखित उद्धरण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ अन्य

बिन्दुओं का स्वच्होकरण करना चाहेंगे। बादशाह लाहजहाँ को बेगम अर्जुमन्दबानो को मृत्यु बुरहानपुर में सन् १६२३-३२ के मध्य हुई। वहाँ एक उद्यान में उसका शव दफनाया गया। किन्तु लगभग छ॰ मास बाद उसे वहीं से उखाड़कर आगर। ले जाया गया। यही एकमात्र विवरण किसी भी विवेकशील एवं विधारवान व्यक्ति को सचेत करने के लिए पर्याप्त था कि शाहजहाँ को एक पूर्वनिर्मित मकबरा मिल गया था। अन्यवा वह कड़ में भली भौति दफनप् गए शब को वहाँ से उखाड़कर ६०० मील दूर क्यों ले गया ? विना किसी प्रयोजन विशेष के वह एक कब्र से दूसरी कब पर ले जाना पसन्द नहीं कर सकता था। किसी शाही बेगम का तो क्या साधारण व्यक्ति के शव के साथ भी

वह खिलवाड नहीं किया जो सकता, और जबकि वह बेगम बादशाह को अत्यन्त प्रिय हो ऐतिहासिक अनुसन्धान के प्रायंक स्तर पर इस प्रकार के परीक्षण का

काभाव रहा है।

मुमतान के सब को यदि बुरहानपुर से हटाया गया है तो केवल इसलिए कि इस समय तक आगर। में क्यसिंह का प्रासाद उसकी दोबारा दफनाने के लिए प्राप्त कर लिया गया था। आगरा में मुमतारा को दफताने के लिए जो स्थान चुना गया वह बहुत ही हरा-भर (सब्ब जर्मी) था जैसा कि बादशाहनामें में अंकित है। यह प्रकट करता है कि मार्गसिह प्रासाद के चार्रों और सुन्दर राजकीय उद्यान था। उसके मध्य मानसिंह का प्रासाद था जो उन दिनों उसके पौत्र जयसिंह के अधिकार में था-ऐसा

षाद्साहनामा कहता है। बह स्थान देने की बात है कि राजा मानसिंह का प्रासाद कहने से यह अभिप्राय नहीं कि वह उसी के द्वारा बनदाया गया था। इसका केवल यही अभिप्राय है कि जबसिंह के समय में उसकी राजा मानसिंह का प्रासाद कहा जाता था क्योंकि मानसिंह इस प्रासाद का अन्तिम प्रमुख निवासी था। वह प्राचीन हिन्दू भवन था जो मार्नितंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ वा और उसके बाद जयसिंह को। यहाँ यह थी स्मरण रखना बाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि ताजमहल मानसिंह को पीदी-दर-पंदी से उत्तरिकार में ही मिला होगा। ऐसे भवन, अन्य सम्मतियों की भौति क्रम उपहार, दहेज, विजय और विनिधय में हस्तान्तरित होते रहते थे। समय-समय पर वह प्राचीन हिन्दू भवन विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार में गया और फिर एक ऐसा भी समय आया बढ यह विजेता मुसलपानों के हाथ में आया जैसाकि हम मरवती पृथ्वी में स्मप्ट करेंगे।

बादसाहनामे के अनुसार मुमताल का शव आगर। यहुँचने पर उसे राज्याधिकृत मानमिह के प्राप्ताद के गुम्बद के तले दफनाया गया। इससे पूर्व इसमें हमें बताया गवा है कि जयसिङ् अपनी पूल्यवान पैतृक सम्पत्ति को राजकीय उपयोग में लेना अपन प्रति सम्मान प्रकट किया जाना समझता था। इस पर भी धार्मिक अन्धविश्वास के कारण यह रुचित समझा गया कि इसके विनिमय में उसकी सरकारी भूमि का एक दुकड़ा दे दिया जाय थह विदित्त नहीं है कि वह कोई गाँव था, या खुला भैदान, या पचरोली पहाड़ी था और कोई ऐसी भूमि जिसका कि विवरण लिखित में देना सम्मानस्थक नहीं समझा गया। परन्तू क्योंकि ऐसा कोई भी स्थान नहीं पाया गया ताजमहरू मन्दिर भवन है

जिसे कि प्रासाद के विकिथय में जयसिंह की दिया गया था, तो इतिहासकारों ने अपनी स्वच्छदता का दुरुपयोग कर उसे खुली भूमि का दुकड़ा घोषित कर दिया। विवादास्पद बात पर भ्रम उत्पन्न करने के लिए उन्होंने निराधार ही यह भी अनुमान लगा लिया कि शाहजहाँ ने भी विनिमय में खुली भूमि का एक टुकड़ा प्राप्त किया। शाहजहाँ क्यों एक दुकड़े के लिए दूसरे दुकड़े का विनिमय करेगा ? यदि उसने ऐसा किया था तो जयसिंह को दिये गए भूमि के दुकड़े के स्थान का संकेत क्यों नहीं किया ? बादशाहनामे में स्मन्ट लिखा है कि क्यसिंह को भूमि का टुकड़ा दिया गया और विनिमय में शाहजहाँ को मानसिंह का उद्यान प्रासाद प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा विस्तृत विवरण है जो सिद्ध करता है कि ताजमहल के सम्बन्ध में शाहजहीं की सारी कहानी आदि से अन्त तक पूर्णतया कपोलकल्पित है।

प्रत्यक्षक्रपेण यह विनिमय मात्र एक कहाती है, ऐसा कौन होगा जो विशाल इदयता से अपार सम्पत्ति-सम्पन विशाल प्रासाद को साधारण भूमि के टुकड़े में विनिमय कर देगा ? दूसरे, विनिमय स्वय में रहस्य बना हुआ है, क्योंकि को भूमि दी गई है उसका परिमाण एवं दिशा का कहीं कोई संकेत नहीं दिया गया है। तीसरे, शाहजहाँ सदश हठी, धर्मान्ध मुस्लिय सुलतान तथा उसके दरवारी अधिकारियों, विशेषतया हिन्दू अधिकारियों के पथ्य सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध शेष नहीं रहे थे। इसकी सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि जयसिंह को उसके पैतृक प्रासाद से धकेलकर बाहर कर दिया गया हो।

तीन सौ सुदीर्घ वयाँ से विश्व के जन-समाज को भुलावे में रखकर यह विश्वास करने पर विवश किया गया है कि शाहजहाँ ने जयसिह से खुली भूमि का एक दुकका लिया था। कप-से-कम इतिहास के अध्येताओं को तो इस पर पुनः विवार करना ही चाहिए था। बादशाह होते हुए शाहजहाँ अपने अधीनस्य राज्याधिकारी से जमीन के दुकड़े की याचना क्यों करें? क्या स्वयं शाहजहाँ के अधिकार में विशाल भूमि नहीं थी ? उसने जयसिंह से वह भव्य प्रासाद अपनी बेगम को दफनाने के लिए उपयुक्त स्थान समझकर छीन लिया।

बादशाहनामें का लेखक बताता है कि प्रासाद में एक गुम्बद या जिसके नीचे मुमतान का शव शाहजहाँ के 'आदेशानुसार', राज्याधिकारियों ने संसार की दृष्टि से क्षिपाया (दफनाया)। जब सक भुमताक को किसी अन्य की सम्मत्ति में दफनाने की बात न हो, इस प्रकार का आदेश पुनः अनावश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार यहाँ पर 'आदेशानुसार' हन्द साभिप्राय है। हम स्पष्ट करेंगे कि लगभग १०४ वर्ष पूर्व बादराह बाबर के भी इस गुम्बदयुक्त प्रासाद का उल्लेख किया है।

गुम्बद के विषय में इस भ्रामक धारणा को मिटाना अत्यन्त कठिन है जो कि भारतीय इतिहास, वास्तु-विद्या तथा जागरिक अभियान्त्रिकी की पुस्तकों में ऐसा कलोक किया गया है कि गुम्बद मुस्लिम चास्तुकला का प्रतीक है। बादशाहनामा हमें म्स्फ्तम बतात है कि मुमतान को दफताने के लिए जो प्रासाद अधिग्रहण किया गया बा उसमें एक गुम्बद था। संयोगवसात् प्रासाद को भी गगनवुम्बी भवन बताया गया है। यदापि ऐसे विशेषण शाहजहाँ के साहस और वौरता के साथ जोड़े गए हैं।

अब क्योंकि ताजमहल को गुम्बदयुक्त हिन्दू प्रासाद स्वीकार किया जा चुका है तक यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि सिकन्द्रा में अकबर का तथाकथित मजार, दिल्ली में हुमापूँ और सफदरजंग के मकबरे, जिनकी तुलना बहुधा ताजमहल में की जाती है, यह सब दे पूर्व के हिन्दू राजप्रासाद है जिन्हें मुसलमानों ने जीता और मकवरों में परिणा कर इनका दुरुपयोग किया।

उपरि-उद्धरित बादलाहनामें की ४०वीं पंकित में कहा गया है कि बादशाह ने रिखाकनकार और वास्तुविकारद को इस कर्य पर लगाया। इससे यह किंचित् भी मिद्ध नहीं होता कि उसने नींच से हो किसी मकबरे का निर्माण कराया था। रेखाकतकार तथा चान्तुविकारद की नियुक्ति अपद्वत राजप्रासाद के अथोभाग के कक्ष के मध्य में कब की खुदाई सथा उसके ठीक कपर अध्यभुज सिहासन-कर्स के मध्य में नकलों कहाँ को ठठाने के लिए ही को गई थी। कुछ सगमरमर के पत्थरों को इसने क लिए जिससे कि उनके स्थान पर विभिन्न आयामी एवं आकार-प्रकार की कुरान को आयतें उचित स्थान एवं कैयाई पर खुदवाने के लिए भी रेखाकनकार तथा श्वामतुषिकारद के भागेदशेन की आवश्यकता थी।

उमां ४०मी पब्ति में निष्ठित शब्द 'शींब रखी' स्वयं में स्पन्ट हैं। वे एक नहीं दो अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं , प्रयमत , जब सदा फिसी गर्त में हो दाना जाता है, अर्त: गत का भरने के लिए तब के कपर भिट्टी हालने की किया 'कब की नींव रखी' भानी काएगी। द्वितीयन इसका एक अर्थ लाकणिक भी है। हिन्दू प्रासाद में शब को दफनाकर शाहजहाँ ने मुसलमानी कब की चींव रखी। 'नींव रखी' कैसा लासणिक किन्तु साभिप्राय शब्द प्रयोग असामान्य नहीं है। उदाहरणार्थ कोई कह सकता है कि अपनी विजय-यात्राओं द्वारा नेपोलियन ने फ्रैंच-साम्राज्य की नींव रखी। क्या इसका अभिप्राय यह है कि नेपोलियन ने फ्रेंच-साम्राज्य के भवन के लिए ईंद्र गारे और पत्थरों का आदेश दिया था। इसी प्रकार शाहजहाँ ने किसी प्रकार को भवन-निर्माण-सामग्री के लिए आदेश दिये बिना अपनी पत्नी की कब की नींव रखी। क्योंकि उसने इस कार्य के लिए एक अधिकृत भवन को चुन लिया या। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि अनेक मुस्लिम कथाकारों ने 'नोंव रखी' जैसे भ्रामक शब्द का प्रयोग कर इस भूठ को प्रचलित करने का प्रयत्न किया कि मुसलमान बादहाहों ने बड़े बड़े भवन निर्माण कराए।

यह ऐसा है कि जिसके विषय में हम सभी इतिहासकारों से आग्रह करेंगे कि वे इनकी तार्किक एवं वैधानिक व्याख्या करें। आज तक हमारे इतिहासकार अनुपमुक्त पद्धति से शब्दावलियों और वाक्य पंक्तियों की गलत व्याख्या, महस्वपूर्ण उद्धरणों की उपेक्षा, अवास्तविकता के संसार में काल्पनिक अनुमान, साधारण और स्वाभाविक अर्थों की तोड़-मरोड़, तर्कसंगत एवं वैधानिक सक्व की ओर से औंखें मूँदकर थोखेबाज तथा असत्य वक्ताओं पर विश्वास करते रहे। यदि भारतीय इतिहास को इसकी अनेक गलत धारणाओं एवं संकेतों से मुक्त करना है तो ऐसी असन्तोषकारक एवं असंगत पद्भति का पूर्णतः परित्याग करना होगा।

भवत पर व्यय किए गए जिन ४० लाख रूपमों की जो बात बादशाहनामें में मिलती है, उसका स्पन्धीकरण भी सहज है। हम अपने पाठकों को आरम्भ में ही सूचित कर देना चाहते हैं कि मुसलमानी दरबारी इतिहासकारों की अपने राजकीय संरक्षकों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशसा में आँकड़ों को बढ़ा खड़ाकर कहने अथवा बताने की सबसे बड़ी दुर्बलता रही है। इन अतिहायोक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस मक्तवरे को बनाने में लगभग तीस लाख रुपए व्यय हुए होंगे। उसके उपरान्त हम एक अन्य विषय पर विचार करेंगे। मुगल शासकों के

१ जुल्हें । १९६ में प्रकारित मंत्रे पुस्तक 'बारतीय इतिहास को धर्मकर धूलें' के द्वितीय अध्याप में इस विन्दु पर अधिक विस्तार के विचार किया गया है।

१. इसियट एण्ड डीसन के इतिहास खण्ड ६, पृष्ठ २५३ पर लिखा है—'हे सैकी भी सम्पति कर्ष हाथियों तथा घोड़ों की संख्या, भवनों के मृत्य आदि के विषय में अपने संस्थाओं (यैगॉयर्स व्हॉफ बहरेंगीर) जिनका प्राइस ने अनुवाद किया है, एन्डरसन के सार में दिए गए रुचित विवरण से तुलना करने पर, अतिसयोक्ति का उल्लेख करता है।

सरव में वयतिल अस्त्रवार को ध्वान में रखते हुए ऐसे कार्य के निर्माण का जो अनुमानित काय बादशाह को बताया गया होगा उसमें बहुत बड़ा भाग उस अनिधकृत लाय का होगा को हजारी विचौतियों में बाँटा गया होगा। इस प्रकार के अनुचित अनुमान के आधार को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि वास्तविक व्यय रू साक्ष रुपए के समाध्य ही हुए होंगे।

बोस लाख रूपए अथवा इसके लिए ४० लाख भी मान रहें तो भवन की अधोधन में कहाँ को खुदाई, बनवाई, अष्टभुक केन्द्रीय कक्ष में नकली कहाँ की बनवर्ष, उन पर पन्योकारों करवाने तथा दीधारों पर कुरान की आयतों के खुदवाने आदि में महत्र हो व्यव हो सकते हैं। प्रव्योकारी करवाने के कारण मीनारों की केंच्य तक प्रामन्द के चारों ओर मुखद्वार और मेहराबों के परिवर्तन के लिए विशाल वक्तन वैभवने की आवश्यकता थी। इस प्रकार के पच्छीकारी के कार्य और कुरान को आयतों को खुदवाने के लिए प्राचीन हिन्दू प्रासाद के उन भागों से पत्थरों को इसने और उनके स्थान पर दूसरे लगाने की आवश्यकता थी। इसके लिए नये पत्थर भी मेंगकर गए होंगे। क्योंकि पत्थरों को उखाइने-सगाने में कुछ खरान हो जाते क्ति और कुछ टूट भी बाते होंगे। इच्छ वेतनों पर हिस्पियों को नियुक्ति, दूर से कक्षरों का बीतवाना और कैसे मजान सँधवाने के विषय में ही क्यम का विवरण बण्डाकान्ये वें जीन्मकिस है।

पूज निवास कार्य को अपेक्षा मचान बैंधवाने में अधिक व्यय हुआ है, यह किन्द्र करने के लिए इस अगले अध्याय में फ्रिय-क्यापारी टैवर्नियर को उद्धत करेंगे। क्रम कर मिद्ध हो काएल कि जो कार्य किया गया वह ताजमहल की दीवारों पर निसाई की मुलना में महत्त्वहोन सा।

हमें आरक्य होता है कि बाद के लेखकों ने किस अधिकार के आधार पर माजनहरू के इस वक्कांक्त निर्भाव-कार्य में नौ करोड सप्रह लाख रूपय होने का इम्मन विका उर्वाक लाहजहाँ का अपना दरवारों लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद इमको केवन कमीम नाक ही बताता है। ऐसे अपूष्ट प्रमाण जो अन्धविह्यासपूर्वक कार्य-प्रकारों को विकृत कर मान लिये गए, किनके कारण भारतीय इतिहास पहेली बनका वह एक है। इनमें सबसे अधिक उल्हान-भरो घटना नाजपहल की मौलिकता के सम्बन्ध में है।

#### टैवर्नियर का साक्ष्य

पिछले अध्याय में बताया गया है कि स्वयं शाहजहाँ का राजकीय इतिहास-लेखक स्वीकार करता है कि ताजमहल गुम्बदकाला हिन्दू राजप्रासाद था जिसे मुमतास को दफनाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। प्रस्तुत अध्याय में हम सिद्ध करण चाहते हैं कि क्रांसीसी यात्री टैवर्नियर का सास्य भी पूर्णतया हमारे निकर्व की पुष्टि करते हुए सिद्ध करता है कि शाहजहीं के सम्बन्ध में परम्परा से चली आ रही कथा निराधार है। टैवर्नियर ने शास्त्रहाँ के शासनकाल में भारत-यात्रा की थी। ताजमहल पर उसके कुछ संक्षिफ विवरण प्राप्य हैं जो उस प्रासाद की भौलिक निर्माण की सत्यता प्रतिपादित करने में सहायक होंगे।

हनके साक्ष्य का परीक्षण करने से पूर्व हमें उसका परिचय प्राप्त करना अपेक्षित है। यहाराष्ट्रीय ज्ञान-कोहा हमें बताता है':

"क्रांसीसी जौहरी जीन बैप्टिस्ट टैवर्निया ने व्यापार की दुष्टि से १६४१-१६६८ ई. के मध्य भारत का भ्रमण किया। उसका यात्रा-वृत्तान्त मुख्यतया वाणिज्योन्भुख है। जब वह भारत में होता तो सूरत और आगरा में देश हाला करता था। बगाल, गुजरात, पंजाब, महास, कर्नाटक आदि आदि भारत के सभी भागों की वह यात्रा किया करता या। उसके पास अपनी सवारी गाड़ी थी। बैलगाड़ी और बैलीं की कोड़ी के लिए उसने ६०० रूपये व्यय किए ये। 'ये बैल दो मास तक लगातार एक दिन में ४० मील तक की यात्रा कर लिया करते थे। सूरत से आगरा या

१ पृथ्व ३-४, महाराष्ट्रीय इस्त-कोश, सम्मादक—डॉ. एस. वी केतकर प्रथा सहयोगी, प्रकाशक-अहराष्ट्रीय द्वान-कोश लि., ८४१, सदाशिय मेठ, पूना-३, ३२ भागों में, प्रकाशन-वर्षे १९२५।

क्रोलकुण्डा पहुँकने के लिए ४ दिन पर्याप्त होते थे और व्यय ४० से ५० रुपए तक क्षेत्र का सहके रोग के जनपथ के समान अच्छी थीं। हिन्दू क्षेत्रों में नास के अधाव के को चुक्तिय क्षेत्र में सरलता से उपलब्ध था, योरोपीय यात्रियों को असुविधा होती की हाक व्यवस्था अच्छी यी। सरकार और नागरिक दोनों ही जनपद्योग लूट-पाट से भुरता की व्यवस्थ करते थे." इस प्रकार की सूचना टैवर्नियर ने अपनी पुस्तक 'हेक्सर इन इच्छिमा' में ऑक्स की है। पदा-लिखा न होने के कारण उसने सम्पदा और वाजिल्य विषय के अतिरिक्त और अधिक कुछ अंकित नहीं किया।"

उपरिक्तित उद्धाल जिससे हमें टैवनिया का परिचय प्राप्त होता है, उसमें इमें तीन बिन्दु अपने विकार विमर्श के लिए प्राप्य हैं। पहला यह कि टैवर्नियर १६४१-१६६८ ई. के मध्य कभी भारत में था। इस प्रसंग में यह समरण रखना होगा कि मुम्ताक को मृत्यु कभी १६२९ और १६३२ के मध्य हुई। टैवर्नियर मुमतास की मृत्यु के ११ वर्ष बाद भारत आया बा। हम मुस्लिम इतिहास-श्लेखकों के उद्धरणों से सिद्ध करेंगे कि मुनदाल को मृत्यु के कुछ समय बाद ही रहस्यमय ताजमहत्त का बादुर्भाव हुआ था। इसके विपरांत हम आगे टैवर्नियर के प्रमाण उद्धत करेंगे, कि इस कार्य का आस्थ और समापन इसकी भारत-यात्रा के दौरान ही हुआ। इसका अभिन्नाय यह हुआ कि टैवर्नियर १६४१ ई. के बाद कभी भारत आया और उसके अनुसार पुनशास के मकवरे से अव्यन्धित कोई भी कार्य कम-से-कम उसकी मृत्यु के 11 वर्ष बाद ही अगस्थ किया गया। कुछ पुस्लिम उद्धार्णों के आधार पर, जिन्हें इम बद में बद्धत करेंगे, वाजमहल आधारशिला से आएम्भ कर १६४३ में पूर्ण भी हो गया था। पातक देख सकते हैं कि टैवर्नियर और मुस्लिम कथन में स्पष्ट विश्वाभास है। कुछ पूर्ववती मुसलमान लेखक कहते हैं कि ताजमहल १६४३ तक पूर्व हो पुष्क वा नवकि टैवर्नियर हमें बताता है कि मकबरे से सम्बन्धित कार्य १६४१ तक मो आरक्ष मही हुआ था। हम इन सगार कथनों को बाद में उद्धार करेंगे। डपी- उद्भव कारोश में दूसरा बिन्दु यह है कि क्योंकि टैवर्नियर कोई विद्वान् नहीं था इसलिए उसका ध्यान केवल सम्पदा और वाजिन्य पर ही मुख्यतया केन्द्रित था।

तीमछ बिन्दु का है कि वर्छाप टैवर्नियर पारी-पारी से १६६८ तक भारत में का किन् महन्त्री को १६५८ में हो उसके पुत्र औरमजेब ने पदच्युत कर बन्दी बना लिस सा वर्षि इन देशनियर के कायन को प्रमान कार्ने तो कहना होगा कि मुमतारा के मकारे से सम्बन्धित कार्य १६४१ के बाद किसी समय प्रारम्भ होकर १६५८ तक, जबकि शाहजहाँ असहाय और पुत्र द्वारः बन्दी बनाया गया था, पूर्ण हो गया होगा। किन्तु हम दिखाएँगे कि टैवर्नियर भी लिखता है कि इस कार्य को सम्पन्त होने में २२ वर्ष लगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि कार्य सन् १६४१ में भी आरम्भ हो गया वा हो वह १६६३ में हो पूर्व हुआ। किन्तु यह असम्भव या क्योंकि १६५८ के बाद सहजहाँ राज्यसिष्ठासन पर रहा ही नहीं।

ताजमहल सम्बन्धी प्रचलित कथाओं में विद्यमान इस प्रकार की प्रचण्ड विसंगतियों ने इससे पूर्व किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि ताजमहल की मौलिकता के विषय में वास्तविक अन्वेषण किया ही नहीं गया। बहुसंख्य विद्वानों ने परस्पर विरोधी विवरणों को व्यवस्थित तथा एक समान रक्षाने का यत्न किए बिन्द्र ही मात्र उन असगत कथनों को ही उद्भुत करने में सन्तोप का मुख समझा।

टैवर्निया से और अधिक परिचित्त होने के लिए अब इम एन्साइक्लोमीडिया

ब्रिटेनिका को उद्भव करेंगे।

''टैवर्नियर, जीन वैपटिस्ट (१६०५-१६८९), फ्रांसीसी भ्रमणकारी और भारत के साथ व्यापार में अग्रणी, का जन्म सन् १६०५ में पेरिस में हुआ जहाँ उसके पिता गैबरियल और चाचा मैलचाइन्स, जो प्रोटेस्टैंट क्रिश्चियन थे, उन्होंने भूगोल और नक्काशी का कार्य अपनाया या। अपनी प्रथम यात्रा में वह अधिकाधिक इस्फाहान तक आवा था, वह बगदाद, अलेप्यो, अलेक्जाहिया, माल्टा और इटली होता हुआ १६३३ में पेरिस पहुँच गया था। सितम्बर १६३८ में उसने अलेप्यो से फारस होते हुए दूसरी यात्रा आरम्भ की और तब भारत में वह आगरा तथा गोलकुण्डा तक पहुँचाः मुगल दरबार तथा रत्नों की सानों से सम्बन्धित उसकी यात्राएँ पूर्णतया उस समय फलीभूत हुई जब अपनी भावी यात्राओं में उसने भारत के पूर्वी प्रदेशों के राजकुमारों के साथ मूल्यवान रत्नों तथा अन्य अमूल्य इच्यों का व्यापार किया। उसी दूसरी यात्रा का चार अन्य व्यक्तियों ने अनुसरण किया। अपनी तीसरी यात्रा (१६४३-४९) में वह सुदूर जावा हक जाकर प्रायद्वीप के मार्ग से वापस लौटा। अपनी अन्तिम तीन यात्राओं (१६५१-५५, १६५७-६२, १६६४-६८) में वह भारत से आगे नहीं बढ़ा। १६६९ में उसे सम्भ्रान्त नागरिक की द्रपाधि मिली और सन् १६७० में उसने जनेवा के सभीप औद्योन की ताल्लुकेदारी खरीदी।

१. प्-सदक्लोमोडिया ब्रिटेनिका, भाग २१, पृथ्व ८३६, १९६४ संस्करण।

Kel'com

''ट्रैनर्निया के जीवन के अन्तिम दिनों का विवरण अस्पष्ट है। सन् १६८७ में पेरिस लोडकर वह स्विट्जरलैंड चला गया। सन् १६८९ में वह कोपेनहारीन से गुजरता हुआ पत्तकों के मार्ग में फारम को जा रहा था। उसी वर्ष मास्कों में उसकी मृत्यु हो गई।" इसके बाद हम ताजमहल के सम्बन्ध में टैवर्नियर के लेखों का यह दिखाने

के लिए विश्लेषण करेंगे कि चंदि उसकी ठीक ढंग से समझा जाए और व्याख्या की जाए तो उससे हमारे इस निकर्ष की पुष्टि होगी कि शाहजहाँ ने ताजमहल की बनवास नहीं क अधितु केवल अपनी पत्नी मुमताज को इफनाने के लिए उसने प्राचीन हिन्दू भवन पर अधिकार कर लिया था।

तद्यि हम यहाँ पर यह स्मन्ट करना चाहते हैं कि इतिहासज़ों ने टैवर्नियर के परिक्षण पर जो अनुपयुक्त बल दिया है वह न्यायसंगत नहीं है। इस सन्दर्भ में हम इतिहासओं को साक्ष्य श्रविधान के सूक्ष्म प्रावधानों से सचेत करना चाहते हैं। एक स्यप्ट मलती इतिहास के अनुसन्धाताओं की यह रही है कि तर्क के नियमों और साह्य के न्यायिक विकास से वे या तो नितान अनिधन्न रहे या फिर उन्होंने उनका पूर्ण निरादर कर दिया। साक्ष्य का समिधान स्वयं सुदृद् तकं पर आधारित है।

यदि कोई क्यक्ति टैवर्नियर के साक्ष्य के आधार पर किसी न्यायालय में यह चोचित करने जाय कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने किया था, तो आवेदक और इसका आवदन दोनों न्यायालय से बाहर फेंक दिए आएँगे।

न्यायालय के लिए यह पूछना उपयुक्त ही होगा कि उस समय की भारत सरकार का, जिसका प्रतिनिधित्व शाहजहाँ कर रहा वा, के पास प्रमाण के रूप में कागज का कोई एक ऐसा टुकड़ा भी नहीं, (जैसे कि भवन का नक्शा, व्यय का जिवरण अथवा काई अभिनेख) जो ताजमहरू के विषय में उसके अधिकार की पुष्टि करे, इसलिए टैबर्नियर जैसे विदेशी फ्रामीसी व्यक्ति, जो घटनावक शाहजहाँ के हासनकाल में भारत-भूमण के लिए आ गया था, उसके द्वारा अस्मन्ट इल्लेखों के आधार पर ताज के विषय में कुछ अधिकार जनाना आवेदक का अधिकार नहीं है। इसलिए, टैवर्नियर के जिस प्रभाव को इतिहासलों ने इच्च स्तर का सास्य माना है, न्यायालय उसको निम्न स्तर का साक्ष्य म्बीकार करेगा। इतिहासओं ने स्वयं के अधिकारी अनुसन्धाता होने का जो हुफान खड़ा किया है उसका यह साधारण-सा स्मच्टोकरण है।

तद्वि हम सिद्ध करने का यत्य करेंगे कि स्वयं टैवर्नियर ने अपने लेखों में शाहकहाँ के अधानकों के बुदबुदों को किस प्रभावों रूप से उखेड़ा है। यह स्वाभाविक है कि सभी अस्तव्यस्त विवरण अनिवार्यरूपेण सत्य से सम्बन्धित किए जाएँ। यह है वह जो टैवर्नियर ने लिखा है! :

ताजमहल मन्दिर सवर है

"आगरा के सभी मकबरों में, जिन्हें देखने के लिए दर्शक आते हैं, शाहवाहाँ की पत्नी का मकबरा सर्वाधिक सुन्दर है। उसने इसे जानबृक्षकर तासी मकान, जहाँ कि सभी विदेशी आते हैं, उसके निकट बनवाया, जिससे कि सारा संसार इसे देखे और इसकी प्रशंसा करे। तासी मकान छ॰ बड़े-बड़े औंगनोंवाला वृहदाकर बाजार है। सभी आँगन ह्योदियों से बिरे हैं जिनके अन्दर व्यापारियों के रुप्योग के लिए कक्ष वने हैं और वहाँ प्रभुर मात्रा में रुई का व्यापार होता है। मैंने स्वयं इस वृहद् निर्माण-कार्य को जिसे २२ वर्षों में २० सहस्र त्रमिकों ने निरन्तर कार्य करके पूर्ण किया, आरम्भ और समाप्त होते देखा है। किसी व्यक्ति को इसकी वास्तविकता जानने के लिए कि इस पर अपार धन व्यय हुआ है, इतना पर्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र मधान बाँधने का खर्चा सारे खर्च से अधिक या, क्योंकि लकड़ी के अभाव में सभी मचानों के साथ हो मेहराबों के अवलम्ब भी ईंटों के बनवाने पड़े। इस कार्य में अत्यधिक श्रम और व्यथ करना पहा।""शाहजहाँ ने अपने लिए भी नदी के दूसरी और एक मकबरा बनवाना आरम्भ किया, किन्तु उस लड़ाई के कारण जो उसके अपने ही लड़कों के सन्ध हुई, उसी घोजना में बन्धा उपस्थित हो गई।"

हमें उपरिलिखित उद्धरण का बड़ी ही समालोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करना चाहिए। इसका परीक्षण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पूर्व अध्याय में उद्धत महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोश में कहा गया है कि टैवर्नियर के किसी प्रकार के विद्वान् न होने के कारण उसका ध्यान केवल सम्पदा एवं वाणिष्य को ओर हो आकृष्ट हुआ था।

जैसा कि पूर्ववर्ती अध्याय में उल्लेख किया गया है कि मुमताज की मृत्यु १६२९ अथवा १६३२ में होने से उसका शव पहले बुरहानपुर के एक खुले उद्यान में दफनाया गया। लगभग छः भास आद (जैसा वे कहते हैं) उसे आगरा ले जाया गमा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि १६३२ के अन्त से पूर्व मुमतन्त्र का शव आगर पहुँ 🛱

१. द्रैयलस इन इंडिया, भाग १, पृ. १०९-१११, लेखक जीन वैपटिस्ट टैवर्नियर, औबोन का ताल्लुकेदार, १९७६ के क्रेंच संस्करण से लेखक के बीवन-वृत्त, नोट्स, परिशिष्ट इत्पादि सहित डॉ. को बाल, एस. एस. डी., एफ. आर. एस., एम. जो. एस. द्वारा अनुवादित तथा मैकमिलन पृष्ड 🛎 लन्दन द्वारा १८८९ में दो आगों में प्रकाशित।

रावा वा । अब वदि इम टैवर्नियर के इस कवन यर विज्ञास करें कि उसने 'निर्माण-कर्म आरम्म होते देखा मा (१६४१ में उसके भारत आने के बाद) तो निश्चय ही बुबताब का सब लगभग एक दशक तक भूप तथा वर्षा आदि में खुला पड़ा रहा होगा। वहाँ पर हमें एक अन्य कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है कि टैवर्नियर के विकल और मुसलमानी विकरणों में वर्षाया विरोधाभास है। मुसलमानी कुछान्त के अनुसम करो-से करो गामपहल का निमाल १६४६ में पूर्व हुआ।

इय चरकों को बहत्तना चाहते हैं कि इस पुस्तक में हम ताजमहल से सम्बन्धित काई मी विकाप अववा सूचना, चाहे वह कल्पित हो अधवा विश्वसनीय, इसको दरेख नहीं करेंगे। अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की भौति हम अनेक परस्पर क्रिको क्रिक्स के भी के ही नहीं छोड़ देंगे। वास्तव में उन क्रथानकों कर यह दिखाने के लिए हम स्थानत करेंगे कि झूटे और कल्पित विचरणों को तर्कसगत व्याख्या तथा क्रम को महामता स उनमें किस प्रकार सन्ति स्थापित की जा सकती है।

वृक्तिम वृक्तना यह मानने पर सही हो सकते ये कि मुमताना का शय उसकी वृत्यु के कुछ हो महा कद आगरा लाया गया वा। उसे तभी लाया जा सकता था जब कांट कार मकता वैचार हो और उपलब्ध हो। यदि शाहजहाँ को नए मकबरे की जीव ही बुद्धनो पड़ो होतो हो कम में हात्ति से पड़े हुए इस को नहीं लाया जाता। यदि इसको क्य धकवर हो बनवाना होता तो उसमें दफलाने के लिए मुमताल का शब १२ व १३ वर्ग बाद हो आगत लाया जाता जैसाकि कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि जाबसहस्त का तैया। हाने में इत्या समय लगा या।

आंभकृत हिन्दू प्रासाद के रूप में मकवरा पहले ही तेयार था, यह हम कड़कों के अपने दरबारी इविहास-लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद को उद्धृत करके महत्त्व को प्रमामित कर खुके हैं।

👺 याम को अवधि वा मुमताब के शब को बुरहानपुर से आगरा लाने में बीती इसके विषय में यह कहा का सकता है कि वह समय राजप्रासाद को उसके कार्याक वैधानिक स्वामी कवस्तिक से कार्सी करवाने तथा मुमतान की दफनाने के तिष् उसके गर्चगृह में कह खोदने में लगा।

कारण पहुँचने पर, बैमा कि जाहनहाँ का दरवारी इतिहास-लेखक हमें बताता है, मुस्तान का भागमित के कैंच गुम्बदवाले प्रासाद में दफनाया गया, को उस समय इसके थेश नवीता के अधिकार में था। इस विवरण के अनुसार शव के आगरा

वहुँचने और कैचे गुम्बदवाले हिन्दू भवन में तसको दफनाने में कुछ भी समय नहीं स्रोया गया अतः इससे स्पष्ट है कि ताजमहल के निर्माण से सम्बन्धित सभी मुस्लिम-

त्राजमहाल मन्दिर भवन है

वृत्तान्तं कल्पित हैं। हम उनका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करते हुए इसको सिद्ध करेंगे।

मुमताल के कह से निकाले हुए शव को आगरे के हिन्दू प्रासाद में दकराकर शाहजहाँ को आगामी परिवर्तन शीग्रता से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कारीगर, जिनके नाम मुस्लिम-वृतानों में उपलब्ध हैं, वे उनके नाम हैं जिन्होंने भूगर्थ में कब की खुदाई की, उसे बनाया और ताजमहरू के मेहराबाँ तथा दीवारों पर कुरान को आयतें खोर्दी। इस सीमा तक तो शिल्पकारों और कारीगरों के जो नाम विभिन्न विवरणों में उपलब्ध होते हैं, वे सत्य हो सकते हैं।

जहाँ तक टैवर्नियर का यह कथन कि इसने "वृहद् कार्य का आरम्भ और समापन देखा था" इसका प्रश्न है, उसने स्पन्दतमा संकेत किया है कि वह कार्य विशाल प्रासाद के भीतर और बाहर मचान बैंधवाने, दीवारों पर कुरान की आयतें अकित करने और फिर उस मचरन को तुड्वाने के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं था। यह बात उसके इस स्पष्ट कथन से साफ हो जाती है कि ''मचान बॉधने पर हुआ व्यय ही सारे कार्य के व्यय से अधिक का।" जैसा कि आज इम इसे देखते हैं यदि शहजहाँ ने ताजमहरू बनवाया या तो टैवर्नियर जैसे किसी भी यात्री का यह कहना निरर्यक हो जाता है कि समृचे कार्य की अपेक्षा मचान बाँधने का व्यय अधिक हुआ। वह भवन जिसके निर्माण के लिए प्रवान बनवाई जाए उसके सम्पूर्ण व्यय से मचान बाँधने का व्यय वास्तव में बहुत कम हुआ करता है। विपरीत इसके टैवर्नियर कहता है कि मदान बाँधना महैगा पड़ा। यह एक तोस प्रमाण है कि यह 'सम्पूर्ण कार्य' कुरान की आयतें खुदवाने, दफन के लिए कब खुदधाने और एक गुम्बद बनवाने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं या। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी असंगतियों तथा कपिल्पत गर्ल्यों की व्याख्या सत्य की सहायता लेकर किस प्रकार की जा सकती है।

बहाँ तक मुस्लिम विवरण के कल्पित होने का प्रश्न है हमें सर एच, एम, इलियट<sup>1</sup>, क्षा. टेसीटोरी और कॉ एस. एम. सेन<sup>2</sup> जैसे लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकारों ने बताया है कि उन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

इलियट एवड डॉसन का इतिहास, भाग ८ । प्राक्कवन में सर एव, एम. इलियट लिखते हैं कि भारत में मुस्लिय काल का इतिहास होट और रोपक धोखा है ।

२. इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के १९३८ के इलाहाबाद अधिवेतन को कार्यवाही में डॉ. एस. इम. सेन

चरि काहबरों ने "जानमूकका तासी मकान, जहीं सभी विदेशी आते हैं, के 36 निकट मकवरा वनवाया जिससे कि सम्पूर्ण विश्व इसे देखे और इसकी प्रशसा करें। तो प्रश्न पर उत्तता है कि क्या शोकाकुल और दुःख से पीड़ित शाहजहाँ को यदि हाले बालव में सकवर बनकामा था हो, अपनी बांदी के लिए एक निर्जन और काल काल को लोज होती अथवा यह किसी भ्रमणशील निम्नस्तरीय विनोदक की भीत व्यवहार करता ? क्या वह अपनी पत्नी की मृत्यु को सार्वजनिक मनोरंजन का रुद्देश्य बनाय चाहता या ?

था भी बोद मारवर्ष की बाद नहीं है कि अपहत हिन्दू प्रास्तद की निरर्थक पर्व्याकारी में १०, १२, १३, १७ वा २२ वर्ष का समय लग गया हो जैसा कि विकिन विकास में बताया गया है, क्योंकि अपव्ययो मुगलों की अपेक्षा साहजहाँ भहाकंच्य, क्यच्डी तथा हठीला बादशाह था। इसके अतिरिका कोई भी मुगल बादकाह अपने इरम की गाँच इजार बेगमाँ और रखेलों में से प्रत्येक की मृत्यु पर इस प्रकार क्रानी अधिक गाँत काय नहीं कर सकता वरे।

इसके क्रीतिहरू का महस्वपूर्ण नहीं है कि एक बार जब मुमताना का राज र्शक्यमें गए निकल हिन्दू प्रासाद के गुम्बद के नीचे दफना दिया गया हो फिर प्रमाण क्या कहरू कि एक्सोकारों में १९ से २२ वर्ष तक लग गए ? असरहम कथनों वे बद्धाः समय को अनिश्वितता स्वय में एक ऐसा सास्य है। क्योंकि हम अनुभव के बाबर कर भन सकते हैं कि अब बलात् ग्रहण कियू गए भवन की अपनी इच्छानुसार बन्ताब बता है से ऐसे परिवर्तन बड़े सकोच से किन्तु निश्चित अवधि में, भागनुब के मिकान का करन रखते हुए, किए जाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों में १० से २२ वर्ष तक के समय का जो उल्लेख किया है को कन समझन चाहिए। इन कचनों पर सन्तीय कर लेने पर हम कह सकते हैं कि मुकाब का भक्तवरा तथा महराश बनाने में १० वर्ष लगे होंगे। (क्योंकि किसी इंक्स्प्रकार ने को अपूर्वात कृत समय लिखा है)। कुछन की आयतें खुदवाने में २२ को का है। मुक्तिम असरों द्वारा हिन्दू अधनों को कला के नाम पर विकृत करना केवल शहजहाँ की ही प्रवृत्ति नहीं वी मल्कि यह मुसलमानों की पुरानों प्रवृत्ति रही है। अजमेर में 'अठाई दिन का झोंपड़ा' जो विग्रहराज विशालदेव के ग्रामाद का एक भार था, उस पर भी मुसलमानी लिखावट अकित है। तथाकथित कुतुममीनार जो प्राचीन हिन्दू वैधशाला का दिशा स्तम्भ है, उसको भी इस्लामी नक्काशी का पुंज बताया जाता है। इसी प्रकार तथाकथित हुमार्युं, सफदरजग और अकबर के मकबरे के विषय में भी कहा जाता है, यद्यपि ये सब राजपूती प्रासाद थे। इसमें आइचर्य नहीं कि शाहजहाँ ने अपने पूर्वजों को इस जीर्ज परम्परा को आगे बढ़ाया हो तथा शासकीय अत्याचार की पराकान्छ। के साथ जयसिंह के वैभवपूर्ण पैतृक राजप्रासाद, जो कि जाहजहाँ की ननिहाल था, उस पर ठाका उत्तर दिया हो। भव्य हिन्दू-प्रासाद को मस्यावी मुस्लिम मकबरे में परिवर्तित करने के दो उद्देश्य थे। पहला तो यह है कि भव्य हिन्दू राजभवन को साधनहीन बनाकर उसका मानमर्दन करना तथा दूसरा ग्रजभवन की अपार सम्पत्ति, मौक्तिक भूमर, स्थर्णयुक्त सिहासन तथा रेलिंग, रजह∞ द्वार तथा विश्वविख्यात मथूर-सिंहासन। (जो इस प्रासाद में रखा हुआ था) आदि सहित सम्पूर्ण प्रासाद को अपनाकर अपना कोष बढ़ाना था।

ताजमहाल मन्दिर भवन है

हम पाठकों का ध्यान टैवर्नियर के इन शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ''शहनहों ने तासी मकान (जिसमें छः बड़े-बड़े दालान थे) के निकट जान-बुझकर मकबरा बनवाया, जहाँ सभी विदेशी आते हैं, जिससे कि समस्त विश्व इसे देखे और प्रशंसा करे।" तासी मकान शब्द, ताज-ए-मकान अर्थात् राजकीय प्रासाद है जो ताजपहल का समानार्थक है। टैवर्नियर के अनुसार इसका अभिप्राय यह हुआ कि मुमहार को दफनाने से पूर्व भी वह हिन्दू प्रासाद, तासी मकान अथवा ताजमहल के नाम से प्रख्यात था। वह हमको यह भी बताता है कि विदेशी यात्री उस भव्य प्रासाद को देखने को एकत्रित हुआ करते थे और वहाँ मुसताक को दफनाने का शाहजहाँ का उद्देश्य यह या कि विदेशी यात्री दसके उस स्वप्नलोकीय प्रासाद के भव्य शिल्प की प्रशसा करें।

शाहजहाँ को प्रायः भारतीय इतिहासों में अत्यधिक धनी मुगल बताकर भ्रामक रूप से चित्रित किया जाता है। तसका यह रूप इस वृद्या विश्वास पर बना कि उसने अनेक मृत्यवान भवनों का निर्माण कराया जबकि वास्तव में उसने एक भी ऐसा भवन नहीं बनवाया। विपरीत इसके कि शाहजहाँ अपार सम्पत्ति का स्थामी या, उसके पास कदाचित् हो सम्पत्ति रही हो। क्योंकि उसके अपने लगभग ३० वर्ष के हासनकाल

वे बारने सम्बन्धांत कारण में इटालिका विद्यान ही, देसोदारी के इस कहरण से अपनी सहस्ती। कार के के मुक्तिया संकार मंद्रक अपूर ही अधिरवसरों व है और विना संगति के उनके क्षत्री व रेक्टब्स्ट पूरी किया बाग्य वाहिए।

को ४८ सैम्ब्ड आन्दोलमें ने मृतप्राय कर दिया था। शाहजहाँ की उक्त दरिस्ता को टैवर्नियर के डपरि डस्लिकिन इस कवन से पुष्ट हो जाती है कि 'लकड़ी के अधाव में ' चेहराबों के आसय--आधार सहित सम्पूर्ण प्रसान हैंटों की बंधवानी पड़ी। पाठक भारतंभ्योति विकार कर सकते हैं कि जो बन्दराह भारत जैसे देश में, जो विशाल, विस्तृत एवं बने बंगलों से परपूर हो, पक्षण बैधवाने के लिए आवश्यक लकही की व्यवस्था महीं कर सकता, वह क्या कभी ताजमहल जैसे भव्य एवं विशाल भवन-निर्माण के आदेश को आज़ा कर सकता है अबक स्वप्न भी देख सकता है ?

टैवर्नियर का का कथन कि मेहराओं को आक्रय देने के लिए भी हाहअहाँ को ईटों का प्रयोग करना पड़ा था, विशेष प्रयोजनयुक्त है। इसका अभिप्राय यह होता है कि मेहरामें पहले हो विद्यमान थीं। यह स्थान देने योग्य है कि हाजमहल पर कुरान को आपते को खुदाई मेहरावों के चारों ओर हुई। जब प्रस्तर की मूल शिलाएँ शाहको हारा उखडवाई गाँ और नक्काशी के बाद पुन- प्रस्थापित की गई अथवा चुम्लिम असरोंबाली दूसरी शिलाएँ रखी गई हो मेहराब इस प्रकार उखाउने से इतनी क्रमबोर हो गई की कि जिलाओं में ईंटों का सहारा देना पड़ा। इस प्रकार टैवर्नियर के क्याब का यह भए। भी यही सिद्ध करता है कि ताजमहल मेहराकदार प्रवेश-द्वारी र्महरू मुमतान को मृत्य के पूर्व ही विद्यमन या।

टैवर्षिया वय कहता है कि तामी मकान (अर्थात् ताक ए- मकान ताजमहल) वह दाशानींवाला वहा बाजार है तो वह स्पष्ट रूप से चारों और के लाल पत्थर के बिम्दुत दालान का संगमरमर के भवन को छोड़कर, उस्लेख करता है, क्योंकि क्षमें हो मुनतात को दफ्ताने के लिए एहले ही हिपात लिया गया था। वास्तव में टेवरिक का विवास प्रापक लगता है, क्योंकि जबकि समस्त संसार सगमरमार के भवन को 'ताक्ष्यहल' मानता है टैवर्नियर लाल पायर के भवन को 'ताज-ए-मकार' करता है, तथ्य यह है कि सगमत्मर का भवन और लाल पाधारों के भवनों मं किए 'बाब-ए-मकान' अधात् 'शब्द-सम्पत्ति' दोनों हो जयस्तिह की सम्पत्ति थे। या वा समस्य सम्पत्ति—सभी उपवन्तें सहित राजकीय भव्य प्रासाद—धी जिसे अक्ष कर्त में इतिक सिक का। परिवार के मध्यवती संगमरमर के भवन के बिना लाल पायर के दालानों की काई सम्ब कियाँ। न होती, क्योंकि वे तो राजप्रास्तद से जुड़े

मों नी हो, इस सम्बाद को पूर्व करने से पूर्व हम अपने पाठकों की पाइचारप

विद्वानों और दर्शकों के परीक्षण की उपादेयता से सावधान कर देना चाहते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रवृत्ति प्रवल यी कि पाश्चात्य दर्शकों के लेखों आदि को सँजोबा जाय। अभी तक भी जबकि हम स्वतन्त्र हो गए हैं, यह प्रवित्त प्रचितित है। किन्तु कीन, जो स्वयं अंग्रेज विद्वान् था, उसने कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं जो कि भाना मस्तिका का उत्तम उदाहरण है।

अपनी पुस्तक के पृष्ठ १५४ की टिप्पणी (जुटनोट) में कौन लिखता है— "टैवर्नियर ने अपनी प्रथम समुद्र-यात्रा सन् १६३१ में आरम्भ की और कौन्सटैन्टोनोपल से फारस में इस्फहान शक वात्रा कर लेने के बाद १६३३ में यह क्रास लौटा : इसलिए उसने तत्कमहल का निर्माण होते नहीं देखा, किन्तु हो सकता है उसने इस विषय में इस्फहान में सुना हो। उसकी चौथी समुद्र-यात्रा १६५१ से १६५५ तक भारत की थी, और यह तब था जब उसने ताज को पूर्ण होते देखा।"

प्रथमतः हमें कीन को बताने दीजिए कि टैवर्नियर का कबन किस प्रकार ठिवत है। कौन यह नहीं जानता कि ताजमहल हिन्दू भवन या, शाहजहाँ को उसमें यह करने के अतिरिक्त कुछ नहीं या कि इसके भूगर्भ के मध्यवर्ती कक्ष में गह्वा खोदकर उसमें मुपतान को एफनाए। अतः टैवर्नियर द्वारा भवन का निर्माण आरम्भ होते देखने के लिए १६३०-३१ में भारत में होने की आवश्यकता नहीं थी। टैवर्नियर के इस कथन का कि 'उसने भवन का निर्माणारम्थ तथा समापन-कार्य देखा' अभिप्राय, जैसाकि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, कि उसने ताजमहल की विभिन्न ऊँचाइयाँ पर शाहजहाँ के श्रमिकों को कुरान की आयतें खोदने के लिए मचान बाँधते देखा, यह कार्य किसी भी समय आरम्भ और पूर्ण हो सकता या, और इसका आरम्भ और समापन उस समय हुआ जब टैवर्नियर भारत में भा तो इसमें कोई आएवर्य की बात नहीं। अतः टैवर्नियर का कथन उचित है।

परन्तु कीन की टिप्पणी से जो एक रोधक तथ्य उभरता है वह यह कि कोई भी निविचत रूप से यह नहीं जान सकता कि टैथनियर कब भारत आया और कितने समय के लिए आया? जबकि हमने महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष का उद्धरण देते हुए बताया है कि टैवर्नियर १६४१ से १६६८ तक भारत में रहा। तब कौन उल्लेख करता है कि टैवर्नियर केवल १६५१-१६५५ में कभी भारत में रहा होगा। दूसरी और एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में उल्लेख है कि टैवर्नियर कई बार भारत में क्रमण: रहा है। इससे यह सकेत सिलता है कि टैवर्नियर कुछ भी प्रामाणिक नहीं है। जो хет сомі

कुछ उसने उरक्तेख किया है वह सत्य अध्यक्ष पूर्ण सत्य नहीं है। यदि घड भारत में सार वर्ष से भी कम रहा (१६५१-१६५५ के मध्य, इसमें समुद्र-यात्रा में आवागमन के मास भी सम्मिलित हैं ) तो उसका यह कथन सत्य है कि "१० हजार श्रिमिकों ने २३ वर्ष को अवधि में निरनार कार्य किया और उसकी उपस्थिति में कार्यारम्थ और समापन हुआ ?" यह कथन इंगित करता है कि टैवर्नियर ने भी ताजमहल के सम्बन्ध में इतिहास-जगर् को धोखा दिया है। मुस्लिम धोखे को जिसे उसने केवल सुना ही का किन्तु उसने को उसे 'नूनन समाचार' के रूप में भावी पोढ़ों के लिए लिख दिया।

टैवर्नियर के लेख में चार बातें विचारणीय हैं : क्रमश (१) शाहजहाँ ने क्तम्बं मकान (अधाव् हाजमहल) के निकट मुमहाक को सप्रयोजन दफनाया था। (२) मचान बँधवाने के लिए उसे लकड़ो जिल्कुल नहीं मिली। (३) समस्त कार्य को अपक्षा मदान बाँधने में अधिक लागत आई। (४) बोस सहस्र श्रमिकों ने निरन्तर बाईस वर्ष तक कार्य किया।

उपरितिखित कथर्नी में पहले तौन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मुमताज को इफतान के लिए जाहजहाँ ने पूर्वनिर्मित तालपहल हथियाया था। चौथी बात जिस पर पारम्परिक इतिहास-लेखक बल देते हैं इसलिए भी महत्वहीन है। जब हम विचार करत है कि टैवर्नियर जो भारत में केवल चार वर्ष (१६५१-१६५५) रहा यह नहीं कह सकता कि वो कार्य उसके सम्भुख प्रारम्भ होकर सम्पन्न हुआ उसमें २२ वर्ष लगे ।

किन्तु टैवर्नियर के भद्दा लगनेवाले कचन का कब उचित रूप से विश्लेषण किया जाता है ता उसमें कुछ बुद्धिमका झलकने लगती है। जब वह १६५१ में भारत आया दी मुमतान को दफन किए बीस वर्ष बीत गए थे। ताज के चारों ओर मचान बाँधने और दोबारों पर कुरान की आयतें खुदवाने का कार्य तब आरम्भ हुआ होगा और उस अभय पूर्व हुआ होगा अब टैवर्निथर भारत में था। यदि इस कार्य में दो वर्ष लगे तब टैवर्नियर का कथन कि उस समय तक मुभताज के मकबरे को २२ वर्ष हो गए थे और कार्य (मदान बाँधने और आयत खुदवाने) का उसकी उपस्थिति में आरम्भ और अन्त हुआ था, मत्य सिद्ध होता है। इस प्रकार टैवर्नियर की वह चौथी बात, जिससे ताल के स्वामित्व के विषय में शाहजहाँ का संदेह होता था, हमारी इस बात को सिट कर देतो है कि शाहबहाँ ने केवल वाबमहल पर अनिधकृत अधिकार किया था।

टैवर्नियर का यह लिखना कि लकड़ी के अभाव में शाहजहाँ ने दाज के चारों

ओर इंटों का मचान बंधवाया और यह कार्य २२ वर्ष में सम्पन्न हुआ, इस बात की ओर इंग्ति है कि साग्र संगमरमर का ताजमहल जो आज हमें दिखाई देता है, ईंटों के मचान के मीछे २२ वर्ष तक जनता की भजरों से ओझल रहा। यह कहा जा सकता है कि ताजमहल पूरी एक पीदी तक संसार की आँखों से छिपा ही रहा। यह स्वाभाविक ही है कि २२ वर्ष बाद जब इंटों के मचान को दाया गया और ताजमहल एक बार पुन: दिखाई देने लगा तो नई पीदी ने यह विश्वास करना आरम्भ कर दिया कि यह शाहजहाँ हो था कि जिसने ठसे करवाया।

यह ईटों से बने सचान के ढकने से कारण ही है कि पीटर मुण्डी और टैवर्नियर जैसे भूमित पाइवाल्य दर्शकों ने असत्य, भ्रामक तथा अस्पष्ट लेख लिख डाले कि मुमतान के लिए मकबरा बनवाने और बहुत से लोगों, मुख्यतया सुलेखकों को उस कार्य में लगवाने और बाहर ऊबड़-खाबड़ उमीन को समतल करने के लिए ब्रापिकों को लगवाने में शाहजहाँ व्यस्त था। अपराध-शोधक के श्रम की हो भौति इतिहास के शोधक का श्रम भी उलझी-पुलझो बातों के देर में से सत्य को पिकालने के समान हो है। सौभाग्य से ताजमहल के सम्बन्ध में अनेक समकालीन अन्वेषक हबारे लिए अनेक स्रोत छोड़ गए हैं को हमें निर्भम यह बताने में सहायक होते हैं कि जाहजहाँ ने संगमरमर के वाजमहल को अन्धिकृत रूप से ग्रहण कर मकबरे के क्रप में उसका दुरुपयोग किया।

## औरंगजेब का पत्र तथा सद्य:सम्पन्न उत्खनन

Kelgri

बादशाहनाये में उल्लिखित तथ्य कि 'ताजमहल हथियाया गया हिन्दू भवन है' तथा टैवर्नियर का यह कहना कि 'शाहजहाँ ने मुस्ताक को दफनाने के लिए ताजमहल को सप्रयोजन चुना' इसके अतिरिक्त हमारे पास दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इनसे संगत हैं . एक है शाहजादा औरंगजेब का अपने पिता शाहजहाँ को लिखा गया पत्र, दूसरा ताजमहल को सीमा में सधःसम्मन्न खोज।

विश्वविद्यालय, शिक्षाविद् तथा जनसाधरण जो बड़े जोर-शोर से यह घोषणा करते फिर रहे हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहरू बनवाया, वे इस तय्य से अनिधन्न हैं कि वे सब इस कहानों के अनेक प्रकरणों के सम्बन्ध में परस्पर विभिन्न विचारवाले हैं। उदाहरणार्थ इस कथानक को नायिका मुमताल की मृत्यु अनिश्चिततया कभी १६२९ तवा १६३२ के मध्य हुई होगी। इसी प्रकार शाहजहाँ द्वारा ताजमहरू के निर्माण (?) में १० से २२ धर्ष लगे होंगे, यह तथ्य भी अनेक भागों में विभक्त है। भारत में अंग्रजों के हासनकाल में यह प्रवृत्ति अधिक प्रचलित रही है कि जहाँ रिकार्ड में विभिन्तता है, वहाँ पाश्चात्य लेखक अधिक विश्वसनीय हैं। इसी प्रकार भारत में अग्रेजी शासन ने टैवर्नियर के कल-जलूल गल्प कि मुमताज के दफनाने में २२ वर्ष लगे मुम्लम विवरणों पर वरीयता देकर इसे सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया। उनके दिमाय में यह बात आई हो नहीं कि टैवर्नियर और मुस्लिम-वृत्तान्त परस्पर नितान्त विरोधों हैं और न उन्होंने कोई दरबारी साध्य प्रस्तुत किया है, इसलिए वे निश्चित हों असन्य हैं। इसलिए अप्रेजों ने ताजमहल के सम्बन्ध में योग्रेपियन और मुसलमानों द्वारा सिखित अनगंस, अतक्यं तथा कपोल-कल्पित वृत्तान्त को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही एक दोगानी रचना, साधारण दर्शक को उपने के लिए यह घोषित करते हुए कि ताजमहत्व का निर्माण २२ वर्ष में पूर्ण हुआ, ताजमहल के उद्यान के द्वार पर तालमहान मन्दिर भवन ह

सिजत संगमरमर पर खुदवाई गई है। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग, जिसने तथाकियत इतिहासकारों के पराभर्श से यह संगमरमर पर खुदवाया है, मारे मंसार को विश्व-विख्यात स्मारक ताजमहरू के स्वामित्व के सम्बन्ध में भूमित कर रहा है, जो बहुत ही खेद का विषय है।

यदि मुनतार १६३० के लगभग दिवगत हुई हो, जैसांकि लगभग विश्वास
यदि मुनतार १६३० के लगभग दिवगत हुई हो, जैसांकि लगभग विश्वास
किया जाता है, तब २२ वर्ष की अविधि, जब ताजमहल अपनी भव्यता एवं दिव्यता
के साथ पूर्ण होता है वह वर्ष सन् १६५२ बैठता है। किन्तु पुरातत्व विभाग और
पारम्मरिक इतिहासकारों के दुर्भाग्य से हमारे पास शाहजादा औरगजेब का लगभग
पारम्मरिक इतिहासकारों के दुर्भाग्य से हमारे पास शाहजादा औरगजेब का लगभग
१६५२ का एक पत्र है जो उक्त तथ्य को शुठलाता है। उस पत्र को कम-से-कम
१६५२ का एक पत्र है जो उक्त तथ्य को शुठलाता है। उस पत्र को कम-से-कम
समकालीन दो फारसी इतिहासकारों ने अदाह-ए-आलयगोरी (राष्ट्रीय
समकालीन दो फारसी इतिहासकारों ने अदाह-ए-आलयगोरी (राष्ट्रीय
समकालीन दो कारसी इतिहासकारों ने अदाह-ए-आलयगोरी (राष्ट्रीय
समकालीन दो कारसी है। उस पत्र में औरगजेब बादशाह शाहकहाँ को
ए-आलमगोरी में उद्धत किया है। उस पत्र में औरगजेब बादशाह शाहकहाँ को
स्वित करता है कि जब १६५२ में वह सुबेदारी ग्रहण कर दिल्ली से दक्षिण को ओर
स्वित करता है कि जब १६५२ में वह सुबेदारी ग्रहण कर दिल्ली से दक्षिण की ओर

अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के प्रति पूर्ण आदर और सम्मान व्यक्त करते हुए औरगजेब अपने पत्र में लिखता है—"मैं गुरुवार मुहर्गम मुकराम की तीसरी शिथ को (अकबराबाद अर्थात् आगरा) पहुँचा। पहुँचने पर में बादशाहजादा जहाँबानी (अर्थात् बड़े राजकुमार दारा को) जहाँनारा के बाग में मिला, उस भव्य भवन में जिसमें बसना की बहार छाई हुई थी, मैंने उनके सम्मकं में आनन्द उठाया और सब की कुशल पूछी। मैं महाबत खाँ के बाग में छहरा।

"अगले दिन शुक्रवार होने से, मैं पवित्र कह पर जिसे बादगाह सलामत की उपस्थित में बनाया गया था, ब्रद्धाजिल अपित करने के लिए गया। वे (अर्थात् वर्षास्थित में बनाया गया था, ब्रद्धाजिल अपित करने के लिए गया। वे (अर्थात् वर्षा ऋतु में दो शोन स्थान पर टपकता है, इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर बने अनेक रावकीय कहा, चार छोटे गुम्बद और चार उसरी भाग तथा गुप्त कहा एव सतमजिली छतें तथा बड़े गुम्बद को इस बरसात में अनेक स्थानों पर पानी लग गया है। उन सबकी मैंने अस्थायो तौर पर मरम्मत करवा दी है।

"किन्तु मैं सोचता हूँ कि अनेक मकमरों, मस्जिदों, सामुदायिक कमरों आदि की आनेवाली वर्षा ऋतु में क्या दशा होगी। उन सबकी विस्तार से मरम्मत की

आवस्यकता है चेरा विचार है कि दूसरी मंजिल की छत उखाड़कर उसे पून: गारे-कृषे हैंट और स्तथरों से बनाने की आवश्यकता है। सभी छोटे-सड़े गुम्बदों की मरम्पत हो जाने से यह भवन भवन गलने से बचाया जा सकता है। ऐसी आहा की करों है कि कर्दरुष्ट् सलामत इस विषय पर विकारकर आवश्यक कार्यवाही का विदेश करेंगे।

"सहताब बाग में बाद की पानी भए होने के कारण वह उजाड़ लगता है। इसको दलनोव सुन्दरका तभी वापस आएगी जब बाद का पानी सुख या वह आएगा। "भक्त परिसर के पृष्ठभाग का सुरक्षित रहना बड़ा आस्थर्यकारक है।

विकाली द्वांबार से जाने के दूर रहने से उसका क्याव हो गया है।

''इन्जिस को थो उस स्वान पर गया और फिर मैं राजकुमार (दारा) के पास थी नक बाद में वे भी मेरे पास आए। इसके बाद मैंने सबसे विदाई लो और रविवार को अपनी कक (दक्षिण को सुबेदाऐ लेने के लिए) आरम्भ की। आज आठवीं तिकि को मैं बीअपूर के जास-पास हूँ। " "

इस प्रकार औरगजेब के लेख से यह स्पष्ट है कि १६५२ में ही ताजमहल देन्द्र क्वांत्र हो गया वा कि उसकी अवही मरम्मत करने की आवश्यकता पढ़ गई के अरु को कुछ १६५२ में हुआ वह किसी नवे भवन की निर्माण को सम्पन्नता वहीं असितु बीर्य भवन का पुनरुद्धार था। यदि ताजमहल वह भवन होता जिसका जिलाच कार्य १६५२ में पूर्व हुआ था हो वह इतना उपेक्षित नहीं होता कि औरंग्रजेच चैम एकाको दक्तक आकर उसको यह दक्ता देखकर उसकी मरम्मत के आदेश देता। वं कांगर्ज उन सहस्रों अभिकों और सैकड़ों दरवारी निरोक्षकों की नगरों में आर्ती जो क्तक्रकाल के नियांच कार्य में लगे हुए पाने जाते हैं। और ऐसी गम्भीर खामियाँ इसके पूर्व किये कनेवाले वर्ष में ही यदि दिखाई देने लगतों तो ताल को बनानेवाले ैदक्ष क्रिक्सियों ' को को प्रशस्त्र के पुल बाँधे गए हैं वे नितान्त अयुक्त हो जाते। इसमें मन्दर को कि हान का निर्माण करनेथाले दश शिल्पी थे किन्तु वे शाहजहाँ के सम्बक्तिन नहीं अधितु क्रताब्दियों पूर्व के हिन्दू जिल्ली थे। इसी प्रकार ताज का अभिन्त किसो पुरिन्तम स्पृष्टि भवन के रूप में नहीं अपितु हिन्दू मन्दिर प्रासाद के क्य में प्रकट पूजा था।

अन्य एक बड़ा ही उस्मेश्वनीय बिन्दु को औरगबेब के पत्र से उभरता है, वह का कि वरि ताब का नियांच कानव में १६५२ में ही पूर्व हुआ होता तो कम-से- कम इसका प्रमुख दास्तुकार वहीं किसी निकट के वृक्ष पर ही फरेंसी पर लटका दिया गया होता क्योंकि उसने मुगल कोष के करोड़ों रुपयों का अपव्यय कराया हथा मृत महारानी की स्मृति का अपमान किया ऐसा भवन बनाकर जो अपने पूर्ण (फर्जी) होने के वर्ष ही फट गया और टपकने लगा। औरंगजेब जिसे कृरता और निर्देयता का दूसरा नाम माना जाता है, बादशाह शाहजहाँ को लिखे गए अपने पत्र में दन शिल्पियों पर अवस्य कहर दाता। विपरीत हम उसको मैना की भौति कुकते और यह संकेत करते हुए पाते हैं कि उसे आवश्यक मरम्मत कराते हुए खेद का अनुभव

श्राजमहल मन्दिर भवन है

हो रहा था। ताज की मौलिकता के सम्बन्ध में इतिहासकारों की जो अशुद्ध धारणा है कम-से-कम औरगजेब के इस पत्र से उन्हें शुद्ध करने में सहायता मिलनी चाहिए। अपने पत्र में औरंगलेब ताजमहल के उद्यान को महताब उद्यान अर्थात्

चन्द्रोद्यान के नाम से लिखता है, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उद्यान जो ताजमहल अर्थात् तेज-पहा-आलय के चारों और या, का मूल संस्कृत नाम चन्द्र-उद्यान रहा हो। हम इस निकार्व पर इस आधार पर पहुँचे हैं कि अपने अनुसन्धान को अवधि में हमने पाया कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिस स्वान अववा व्यक्ति पर भी अधिकार किया उसके संस्कृत नाम को उन्होंने उसके समकक्ष परशियन नाम में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार ताज को चन्द्रमा की चन्द्रिका में देखने की परम्परा स्मन्द्रतया शाहजहीं से पूर्व की हिन्दू परम्परा है।

औरंगजेब के पत्र में दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब वह देखता है कि उद्यान में बाढ़ का पानी भर एवा है और यभुना नदी में भरपूर बाढ़ आई हुई थी फिर भी उसका नाला जो उद्यान के पृष्ठभाग में या, अपनी सामान्य स्थिति में बह रहा वा। उसे बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ वः। हमने अपनी आँखाँ से स्वयं देखा है कि भरपूर वर्षा ऋतु में जब कारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है यमुना फिर भी वाजनहरू को दीवार से सौ फोट दूर हो बहती है।

यदि औरंगजेब के पिता शाहजहीं ने ताजमहल की दीवार के पीछे गुफ जलमार्ग बनवाया या तो औरंगजेब के लिए यह रहस्य की बात न होती क्योंकि दरबारी कारीगर, यदि कोई बा तो, औरगजेब को सरलता से वह रहस्य समझा सकता या। किन्तु औरंगवेद को जिस प्रकार आश्चर्य हुआ वैसा हो समस्त भुगल दरबार को भी हुआ था। वे सभी आप्रचर्यचिकत थे कि किस प्रकार ताज के निकट यमुना एक यंत्रधालित नाले की भौति बह रहरे थी। यह रहस्य ताजमहल अर्थात् तेज-महा-

अल्ल वर्षा प्रभार के हिन्दू निर्माताओं की दूरदृष्टि और तकनीकी कुशलता का क्ष्म व के कर बानी भीते जानते थे कि से बहुत बड़ी नदी के किनारे पर स्वान-क्षित्र कर के कर बाने भीते जानते थे कि से सुना के दोनों किनारें पर स्वान-क्षित्र कर कर कर कर है हैं। अब उन्होंने प्रमुना के दोनों किनारें पर स्वान-क्ष्म कर कर के कुर खुरवा दिए थे कि जिससे बाब आने पर यमुना अपने क्ष्म कर है हो बनहपान हो। इससे भी अधिक यमुना का वानी केवल वास के क्षम कर है किया गया वा अपितु आगरा में ही लाल किला तथा किन्द हो किया गया वा अपितु आगरा में ही लाल किला तथा क्षम के क्षम कर को किया गया वा अपितु आगरा में ही लाल किला तथा क्षम के क्षम कर है होने के कारण इसे आगरा नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक

रिक्टिक कर दिना गया था। करत्व में समस्त भरत में हिन्दुओं में यह कथा प्रचलित थी कि दुर्ग, प्रासाद, क्या क्या करेंदर समुद्र अथवा नदी के तट पर निर्माण किए जाएँ। काच्छ के समुद्र के किन्द्रे स्टेंस्ट्र स्टेंस्ट्य मन्दिर और बाराजसी में गंगा नदी के किनारे अनेक भवा क्क क्का क्क वादि। एव भवन, वे सब इसके उदाहरण हैं। हिन्दुओं को नदी क्रमण क्रमुद्द कर पर परिदर आदि बनवाने की इस परप्यस के आधार पर हिन्दू विकास उन अन्यों के दिसने तथा बाह से भरने से बादाने की करना में निपुण हो गए वे युक्तन्त्वन अन्यक्तर और लूट में व्यस्त रहने के साथ-साथ अधिकांशतय बाज्येक व और वे मूलतक रेणिस्तानो परम्पछ के अनुयायी होने के कारण जलमुका क्थान अवस्य किस्से नहीं के तर पर भवन बनाने के अध्यस्त नहीं थे। वे तो हिन्दू ही दे के अबद फेक्टन करने से पूर्व कहाँ कहाँ वल को समुचित कावस्था न हो नहीं क्षतक्रम क अन्त्रम निवास कर स्थित करते थे। उदाहरणार्थ इस अजमेर (अवात् अन्य सन्द और क्लाइपुर संकरों में हिन्दुओं हुना बनाए गए विशाल सरोवरों का क्रमण्ड कर मान्ये हैं। कर में, अकबर के शासनकाश में, फतेहपुर सीकरी मा क्षा करणको मुसलवार यह जारते नहीं वे कि विशास सरोवरों के बन्धों की कार किन इकत को असी है. इसलिए वे सूखते गए। सरोवर के सूख जाने के काम हो १५ वर इस करेड्युर सोकरों में, जिसे अकदर ने हिन्दुओं से छॉन बा शाने के बच्चान को यह संक्ष्में पढ़ गां। जो पाठक इस बात पर विश्वास करते कार है कि वह अकता हो का कि जिसने करोहपुर मोकरी को बसाया का वे हमारी कारक बोबरे दिन् कर है। बाब पुरांक पहे।

हुकर कार्यपुत्र साथ साम्य १९७३ के आरम्भ में सगवरमार भवन के

सम्मृत स्थित तथान की खुदाई करने से उभर अध्या है। यह इस प्रकार हुआ कि क्तारों में कुछ गड्यड़ हो गई। तब यह उचित समझा गया कि बरती के नीचे लगी मुख्य नली का परीक्षण किया जाय। जब इस नली के स्तर तक धरता खोदी गई तो पता चला कि उससे पाँच फुट नीचे कुछ गहदे बने हुए हैं। इसलिए उतनी गहराई तक खुदाई की गई। और वहाँ उपस्थित सब लोगों को यह देखकर आस्वयं हुआ कि वहाँ वैसे ही फळारे बने हुए हैं, जिनके विषय में तब तक कुछ ज्ञात हो नहीं था। विशेष महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उन फव्चारों को ताजमहल से कोड़ा हुआ था। इससे यह निश्चित है कि वर्तमान भवन साहजहाँ से पूर्व भी विद्यमान था। वे छिपे हुए फळारे न तो लाहजहाँ ने बनवाए ये और न उसके उत्तराधिकारी अंग्रेजों ने ही। अतः वे साहजहाँ-पूर्व के युग के थे, क्योंकि वे ताजमहल से जुड़े हुए थे, अतः यह स्वाभाविक है कि वह भवन भी ज्ञाहजहाँ के पूर्व का ही था। यह साक्ष्य भी, इसलिए हमारे इस निकर्ष की ही पुष्टि करता है कि शाहजहाँ ने मुमतास की दफनाने के लिए हिन्दू मन्दिर प्रासाद को हथिया शिया या। पुरातत्व विभाग के जिस अधिकारी की देख-रेख में खुदाई का यह कार्य हुआ उसका नाम श्री आर. एस. वर्मा है, जो अपने विभाग में सुरक्षा सहायक हैं। इसी अधिकारी को एक अन्य खोज का भी अवसर सुलभ हो गया। एक बार जब वे छड़ी लेकर तथाकथित मस्जिद और गोलाकार वराण्डे के निकट संगमरमर-भवन के पश्चिमी छोर पर पून रहे ये तो उनको लगा कि जिस स्थान पर वराण्डे में उनको छड़ी लगी है वहाँ नीचे से कुछ विचित्र ध्वनि आ रही है। उन्हें लगा कि पत्थर को हटाना चाहिए। और उनको आस्थर्य हुआ जब पत्थर हटाकर उन्होंने देखा कि वह प्राचीन द्वार है जिसे स्पष्टतया शाहजहाँ ने बन्द करा दिया था। उसके नोचे पचास सीवियाँ थीं जिनसे उत्तरकर नोचे गलियास या। वराण्डे के नीचे की बड़ी दीवार खोखली थी। इससे यह स्पष्ट है कि इसके पूर्वी छोर पर भी इसी प्रकार का द्वार तथा सीदियाँ होंगी। और यह तो केवल इंश्वर ही जानता होगा कि इस प्रकार की कितनी दीवारें, कक्ष और मजिलें बन्द करणाई गई होंगी, जो कि संसार के ज्ञान में नहीं आई। ताजमहल के सम्बन्ध में जो खोज हुई है, इससे उसको अपूर्णता अथवा दयनीयता का आभास मिलता है। लगता है कि न तो किसी ने ताजमहल की भूमि पर पुरातत्व-सम्बन्धी कोई खोज की है और न इस सारे विषय पर किसी ने परिश्रमपूर्वक कोई अध्ययन हो किया है। किन्तु बाहरी राजनीतिक, साम्प्रदायिक तत्व, इतिहासकारीं एवं पुरावत्वविदीं को ताज की मौलिकता के सम्बन्ध में कोई डोस प्रमाण प्राप्त करने में बाध्य अवस्थ पहुँचाते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक कायरता की प्रबल रूप में भर्त्सना होनी चाहिए।

ई. वी. हावेल के समान वास्तुशिल्य एवं इतिहास के प्रमुख विद्वान् यह घोषणा कर चुके हैं कि आकार प्रकार में ताजमहल निवानारूपेण हिन्दू प्रासाद है। हमारी खोज ने प्रमाणित कर दिया है कि यह सर्वात्मना हिन्दू प्रासाद है और इसका निमाण हिन्दुओं हाल मन्दिर प्रासाद परिसर के रूप में बादशाह शाहजहाँ से शताब्दियों पूर्व कर लिया गया है। ताजमहल जैसे भवन के निर्माण और इसके रख-रखाब का कार्य हिन्दू मस्तिक ही कर सकता है, इस बात को पुष्टि अभी हाल की एक घटना से भी हो चुकी है। श्री गुलाबराव जगदीश ने २७ मई, १९७३ के लोकप्रिय मराठी दैनिक 'लोकसता' (बम्बई से प्रकाशित) में प्रकाशित अपने लेख में इस बहना का उल्लेख किया है।

उस लेख के लेखक श्री जगदीश के अनुसार १९३९ के प्रारम्भ में ताजमहल की देख-रेख के लिए नियुक्त ब्रिटिश इंजीनियर ने ताजमहल के गुम्बद में एक दरार देखी। उसने उस दरार की मरम्मत करनी चाही किन्तु असफल रहा। तब उसने अपने उच्च अधिकारियों का ध्यान उस और आकर्षित किया किन्तु वे भी असफल रहे। क्यों-क्यों दिन बीतते गए यह दरार चौड़ी और लम्बी होती गई। इंजीनियरों की एक स्रामित उसकी मरम्मत के लिए नियुक्त की गई किन्तु, उसकी भी कोई सफलता नहीं मिली। अब तक कि दरार और बदकर गुम्बद गिर न जाय उससे पूर्व ही कार्य सम्मन्न होने की आवश्यकता अनुभव की गई।

अधिकारी किंकर्तव्यविमृद् थे कि एक देहाती-सा हिन्दू उनके पास गया।
उसका नाम पूरनवन्द था। उसने अधिकारी इंजीनियर को बताया कि वह उस दशर
को भरने की तकनीक बानता है और उसने इच्छा व्यक्त की कि उसको एक अवसर
प्रदान किया जाय। क्योंकि तथाकथित आधुनिक और किताबी विशेषह इंजीनियर इस
कार्य में अध्यक्त सिद्ध हो चुके थे, अत: बिटिश इंजीनियर ने उस देहाती को बेमन
से अपनी स्थोकृति प्रदान की। इसमें उसकी अपनी ही क्कावर्ट थीं। वह अन्तिम
प्रयास करके देख लेना चाहता था।

कुछ एकगीरों को अपनी सहायता के लिए लगाकर प्रनचन्द ने कार्य आरम्भ किया। उसने एक किसी प्रकार का गरा-चूना बनाया और स्वयं अपने हार्यों से दरार में भर दिया। गरा-चूना सूखने के बाद मूल गुम्बद से इस प्रकार जुड़ गया कि भोड़े दिन बाद वहाँ दशर का कोई नाम निशान भी दिखाई नहीं दिया।

उस हिन्दू शजगीर का परिश्रम, जिसने सुशिक्षित ब्रिटिश इंजीनियरों की परिजित कर दिया था, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही की चर्चा का विषय बनने के बाद तत्कालीन वाइसराय के कानों में पहुँच गया।

वाइसराय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सर्वधा अशिक्षित हिन्दू राजगीर ने उनके शिक्षित इंजीनियरों को पराजित कर दिया था। इससे छन विभागीय अधिकारियों के आत्मसम्मान को ठेस लगी जो अब तक सोच रहे थे कि पूरनवन्द की पुरातत्व-विभाग में एक-रखाव का अधीक्षक नियुक्त कर दिया जाए। वाइसराय की प्रशस्ता ने इंजीनियरों में पूरनवन्द के प्रति ईच्चा भर दी। अब तो थे इस निश्चय पर अटल थे कि पूरनवन्द को उस विभाग से दूर कर दिया जाए। उसको किसी प्रकार को नौकरी नहीं दो गई सितम्बर १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया और तब ताजमहल और उसके रख-रखाव की बात पृष्ठभूमि में विलीन हो गई।

१९४२ में डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को वाइसराय की कार्य-समिति का सदस्य बनाया गया और उन्हें श्रम-विभाग सौंपा गया। इस नियुक्ति से पूरनकर में आशा का सचार हुआ। टूटी-फूटी हिन्दी में पूरनकर ने अपनी कुठा के विषय में डॉ. अम्बेदकर को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने स्पष्ट लिखा कि उनके सम्मुख वेतन का प्रश्न उत्तन। नहीं जितना कि राष्ट्रीय धरोहर को मुरक्षित रखना या जिससे कि भावी पीढ़ी उससे वंचित न हो जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर ताजमहल के एक-रखाव के लिए उसने नौकरों के लिए प्रार्थना की थी।

पूरनचन्द्र की ईमानदारी से हाँ, अप्योदकर प्रभावित हुए। उन्होंने तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिनलियमों से पूरनसन्द्र का परिचय करा दिया। हाँ अप्योदकर ने वाइसराय को यह सूचना देते हुए लिखा कि वे ऐतिहासिक भवन के रख रखाय के लिए पूरनचन्द्र को सहायक इंजीनियर नियुक्त करना चाहते हैं। उसके साथ ही उसको राष्ट्रीय सम्यान प्रदान करने का भी परामर्श दिया। वाइसराय ने उसे स्वीकार कर पूरनचन्द्र को 'शय साहब' की उपाधि प्रदान कर दी।

यह सब रिकॉर्ड में अंकित है और उस लेख के लेखक गुलाबराय जगदीश को मान्यता की पुष्टि करता है।

#### ताजमहल मन्दिर भवन है

### पीटर मुण्डी का साक्ष्य

<u>дет,</u>сом.

अग्रेस यात्रो पोटा मुण्डी १६२८ से १६३३ तक भारत में था। उसने अपनी दैनिकों में आया पोरोप और एशिया में अमल-१६०८-१६६७' शीर्षक से प्रकाशित हुई है, जो अस 'योरोप और एशिया में अमल-१६०८-१६६७' शीर्षक से प्रकाशित हुई है, (आर सो. टैपल हाश सम्पादित, हैथ लुइट सोसाइटी, ५ भाग, १९०७-१९३९, भाग २ के पृष्ठ २१३ पर) मुण्डी लिखता है—"उसके मकबरे के चारों और पहले ही स्वमं की रेलिंग है, अवन प्रतम्भ हो गया है और अत्यधिक लागत, परिश्रम, अनोधे स्थान के साम आगे बढ़ रहा है। सोना, चाँदी और संगमरमा तो उसमें मानो कोई साधारम बस्तु हों। शाहजहाँ चाहता है, बैमा कि कुछ लोग सोचते हैं, कि सार शहर हम और कर दिया जाए, छोटी छोटी पहाहियों समतल कर दी आएँ जिससे कि वे इसकी भववता में स्कावट न बन पाएँ ""।

यह बहुत हो विशिष्ट उद्धरण होने पर भी निताना भ्रामक है। अग्रेज यात्री पीटर मुण्ही और क्रिंच यात्री टैवर्नियर जैसे समकालीन पास्चात्य यात्रियों ने ऐतिहासिक अनुसम्भान के क्षेत्र में अपने लेखों द्वारा जो विष्लव मचाया है वह इस हवा से स्पष्ट है कि वे लेख बड़ी असावधानी से समानरूपेण व्यक्त किए गए हैं कि जो अदण्डनीय रूप से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वाजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने कालाया है।

इस मुण्डों के उपितिक्षित उद्धान का विश्लेषण यह प्रकट करने के लिए करना चाहत है कि वह किम प्रकार हमारी खोक का समर्थन करता है कि ताजमहल प्राचीन मन्दिर प्राचाद है, जिसे शाहजड़ी ने मकबरे के रूप में दुरुपयोग करने के लिए हफित लिया का।

बटनावस क्ष्मां विस्तेवल यह भी व्यक्त करेगा कि अनुसन्धाता के साधारण

सावधानी और परिक्रम करने से ही कितनी सफलता से ऐसे फुसलानेवालों को सन्मार्ग दिखाया जा सकता है।

पहले तो हम यह ध्यान कर लें कि मुण्डी भारत में केवल १६३३ तक ही या।
मुमानात का मृत्युकाल १६२९ और १६३२ के मध्य बताया आता है। इसका अधिप्राय
मुमानात का मृत्युकाल १६२९ और १६३२ के मध्य बताया आता है। इसका अधिप्राय
यह है कि मुण्डी भारत में मुमाताल की मृत्यु के बाद एक-दो वर्ष ही रहा। इतने बड़े
यह है कि मुण्डी भारत में मुमाताल की मृत्यु के बाद एक-दो वर्ष ही रहा। इतने बड़े
ताजमहान परिसर के लिए नींव खोदने का कार्य भी उस अवधि में बहुत कम समझा
ताजमहान परिसर के लिए नींव खोदने का कार्य जब तक कि पानी को भवन की ओर
जाता है। नदी के इतने शिकट होने के कारण जब तक कि पानी को भवन की ओर
जाता है। नदी के हिन्द गारे-खूने की दीवार और प्रवाह-नली जो कि पिछली
आने से रोकने के लिए सुदृढ़ गारे-खूने की दीवार और प्रवाह-नली जो कि पिछली
साम्भव नहीं था।

और उन दो बर्वों के अल्प समय में भी मुण्डी लगभग, छः सी हजार रुपए का एक सोने का कठबरा जिसमें रत्न जड़े हुए थे, का उल्लेख करता है।

पाठक और अनुसन्धाता इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि क्या हजारों साधारण अभिकों के पथ्य जो कि धरती को खोदने, धरने में सारे वायुमण्डल को धूल-धक्कड़ से धर रहे हों इतनी अपार सम्मति उस प्रकार खुले में रखी जा सकती हैं? क्या इस प्रकार की भूल्यवान् एवं धव्य वस्तुएँ जो कि धवन पूर्ण होने के उपरान्त सजावट के लिए लगाई जाती हैं, नींथ खोदने के समय लगाई जा सकती हैं? इस प्रकार की मृल्यवान् वस्तुएँ मुण्डी ने मुमतान की मृत्यु के एक-दो वर्ष बाद उसकी धवा के खाएँ और देखीं, इससे यह सिद्ध होता है कि मुण्डी ने गुमबद और ताज के भीतर उसी अवस्था में प्रवेश किया होगा जिस अवस्था में आज हम उसको देखते हैं। यह भी कि मुमतरक की मृत्यु के एक दो वर्ष बाद हो ऐसा विशाल धवन बन गया था, यह इस बात की ओर सकत करता है कि शाहजहाँ ने प्राचीन हिन्दू मन्दिर प्रासाद का अधिग्रहण किया था जैसा कि उसके अपने दरबारी इतिहास-लेखक ने बादशहनामें के प्रथम भाग के पृथ्य ४०३ पर अंकित किया है।

तब प्रश्न उठता है कि मुण्डी ने जिस भवन-निर्माण-कार्य का उल्लेख किया है, वह क्या है ? इसके लिए भी मुण्डी विशुद्ध स्रोत प्रस्तुत करता है क्योंकि शाहजहाँ ने प्राचीन हिन्दू भवन परिसर को हथियाया है अतः उसको इस्लामिक मकबरा जैसा बनामा था। इस प्रकार की वास्तुशिल्प-सम्बन्धी धोखाधड़ी के लिए सस्कृत के ताजभहल मन्दिर भवन है

क्रिलालेख एव हिन्दू देवी-देवताओं को पृतियों उखाडका उनके स्थान पर कुरान की आकतं खुटबाई गई। औरएजेव के पत्र में भी हमें यह विदित हुआ दा कि परिसर के मारं पचन पुराने और टूटे पूटे होने के कारण टपकते थे, उनकी मरम्मत भी करनी को। संगमरमर धवन के तथा केन्द्रीय गुम्बद के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पर अरबो भाषा एवं लिपि का 'अस्लाइ' सब्द भी अकित करना था। इस सबके लिए भवन के

चरों ओर केचाई तक बहुत बड़े मचान को भी आवश्यकता थी। इसीलिए टैवर्नियर ने प्रसमानुकृत हो लिखा है कि ''समस्य कार्य की अपेक्षा मचान में भवाने की लागत

ৰহাঁ জাৰক বাঁ।"

स्वार्थायक हो जब पीटर मुच्डी जैसे उदासीन यात्री ऐसे स्वानों को देखें जहाँ कि कार्य का परिकर्तन किया का रहा हो तो उनका यह कहना कि " भवन शुरू हो गवा 🕏 ्और, इस पर असामान्य परिवास किया जा रहा है।'' असंगत नहीं है। कर इस कर का अनुवार नहीं लगा सकता का कि उसके कुछ पीदियों बाद भावी मोडों को यह कहका योखें में रका आएगा कि ताजमहरू का निर्माण शाहराहाँ ने स्थव करकाया व्या टैवर्नियर और मुण्डी सम्भवतया इतिहास-सम्बन्धी इस धीखे का अनुपान नहीं लगा सके और इसी कारण वे अधिक स्पष्टता से कुछ नहीं लिख पाएं। इस स्वय हो बदि अवन को मों ही देखने के लिए जाएँ तो हम भी उतना स्पष्ट नहीं हो सकते उदाहरणार्थ, यदि इस बस्बई अथवा लन्दन उस समय जाएँ जब किसी व्यक्ति ने विभी अन्य व्यक्ति का भवन लिया हो और उसको अपनी इच्छानुसार बबारे के लिए भवर के बारों ओर उसने मचान बँधवाए हों, ऐसी स्थिति में न तो क्सम वह पूछने का साहस हो हो सकता है और न आवश्यकता कि उसने उस भवने क किय प्रकार प्रश्य किया, कितने में लिया, किससे लिया, यह क्या क्या परिवर्तन कतना बकता है और इस पर कियना व्यय करना चाहता है। इस तो सीधे ही उस यक्त को उसका भवन ही कह देंगे . इस प्रकार की झानबीन तब और भी असम्भव हो कहा है का भाषा, कहि, संस्कृति, अधिकार और सम्पदा का बहुत बड़ा भेद दोनों को विश्वक करता हो।

मन्द्रक्ष मह क्षत्र में रखने को बाद है कि पीटर मुण्ही, टैवर्नियर अचवा हम प्रकार के अन्य भी पारचान्य आयन्तुक को प्राचीन का मध्यकालीन भारत में काम, वे अनुवन्धनकर्त नहीं थे। वे तो आपाधापी में अपनेवाले पात्री थे। दे तो निसंग यात्री ने का मुख्य बत्दशाहीं और दरबारियों से विस्तारपूर्वक, समानता के आधार पर वार्तालाप कर ही नहीं सकते थे। ऐसे वाजी तो अपने निवास, भ्रमण, राजकीय स्थलों को देखने, जो सूचना वे चाहते थे उसे प्राप्त करने के लिए और परिसयन भाषा में जो सूचना और विवरण उन्हें प्राप्त हुआ है उसके स्पष्टीकरण आदि आदि के लिए पूर्णतया निर्दयो मुगल दरबारियों की कृपा पर निर्भर थे।

इन परिस्थितियों में यह आधुनिक अनुसन्धानकर्ताओं के लिए है कि प्राचीन अथवा मध्यकालीन भारत में आनेवाले सामान्य मात्रियों के चिवरण पर वे अपनी अनुसन्धात्री बुद्धि का प्रयोग कर उसका उचित निराकरण करें। आधुनिक अनुसन्धाताओं ने अपने इस प्राथमिक कर्तव्य के साथ भी धेखा किया है। बड़े मूर्ख-से सिद्ध होते हुए, उन विदेशो पात्रियों के समय और परिस्थिति को ध्यान में रखे बिना कि जिनमें उन्होंने वह सब लिखा है, आधुनिक अनुसन्धाताओं ने विवादास्यद अनुमानों का आवय लिया। उदाहरणार्थ, पीटर भुण्डी के विषय में मुख्य बात वह है कि मुनतार की मृत्यु के बाद कुछ ही वर्ष के लिए भारत में था, इस अल्य समय की अवधि में वह मकबरे के चारों और बहुमूल्य कठघरे की बात करता

पीटर मुण्डी का दूसरा मुख्य कथन शाहजहाँ द्वार ताज के इर्द-गिर्द की छोटी-छोटी पहाड़ियों को समसल कराना है। शाहजहाँ द्वारा वन पहाड़ियों को समतल कराने के बाद भी ताथ को देखने जाने वाले देखेंगे कि ताज के पास पहुँचने पर अभी भी उनके सहक के दोनों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। वे सब नकलो पहाहियाँ हैं और प्राचीन हिन्दुओं द्वारा मन्दिर प्रासाद को नींच की खुदाई से निकले मलबे पत्थर के वहीं पड़े रहने से बन गई है। यह सामान्य बात थी। उदाहरणार्य, भरतपुर नगर के चार्वे और खाई बनी हुई है और उस खाई खोदने से जो भलबा निकला वह भीतरी भग में एकत्रित होकर अवरोधक के रूप में खड़ा सुरका का सरधन बन गया है। वही बात हिन्दू मन्दिर प्रासाद ताज की भी है। ताज की नींव खोदने से निकले मलबे को उसके चारों ओर हालने से बनी पहाड़ियों के तीन प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो यह कि वही निकटस्य भलवा फेंकने का स्थान हो सकता या, दूसरे पहाड़ीनुमा छोटा सा उद्यान शोभादायक होता है, तीसरे पहाड़ी के अवरोधक रूप से खड़े रहने से ऋषु सोधा हाज पर आक्रमण नहीं कर सकता या।

पीटर मुण्डी का उन पहाडियों के समतल किए जाने के बारे में लिखना और अन्य बातों की उपेक्षा करना इस बात का स्मष्ट संकेत है कि यही एक बात को जो

क्षा वहाँ ने मुख्य कर सं इस समय की जबकि समकालीन दर्शक वहाँ पर विद्यमान के। अन्यवा ताज के अध्यन्य में पीटर मुण्डी द्वार उल्लिखित संक्षिपा विवरण में इस समय का अन्यव्य में पीटर मुण्डी द्वार उल्लिखित संक्षिपा विवरण में इस सम्बद्ध का का उल्लेख मुख्य रूप से क्यों आता? यदि ऋहजाहाँ ने वास्तव में सम्बद्ध का का उल्लेख मुख्य रूप से क्यों आता? यदि ऋहजाहाँ ने वास्तव में सम्बद्ध करवापा हो वा तो काइयों की खुदाई, कुएँ तथा नाले बनवाना जिससे कि तालमहल करवापा हो वा तो काइयों की दिल्ली दीवार को हानि न पहुँचा सके और क्या का मान की वाद का पानी तालमहल को पिछली दीवार को हानि न पहुँचा सके और क्या कार वादे वादे तिलाखण्ड बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों पर लगाए गए—ये सक किस प्रकार वादे वादे तिलाखण्ड बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों पर लगाए गए—ये सक किस प्रकार को वादियों की दृष्टि में क्यों नहीं आए? ताजमहल स्तत देवित्य और व्यवस्था वेसे यात्रियों को दृष्टि में क्यों नहीं आए? ताजमहल स्तत वेसिक्स प्रकार है विद्यमें चतुर्युजाकार आगन तथा उसमें मने ५०० कक्ष हैं। सारो मंबित्य प्रकार है विद्यमें चतुर्युजाकार आगन तथा उसमें मने ५०० कक्ष हैं। सारो मंबित्य प्रकार के स्वयस करने की हो बात करता है। सबको उपेदा करके मुण्डो केवल प्रहास्थि के समतल करने की हो बात करता है। स्वयं ?

CRICOL.

संभाय से पोटर मुण्ही पहाहियों के समतल करने के उद्देश्य के विषय में भी काराख करता है, वह लिखाता है, "क्योंकि वे कदाबित सुन्दरता को लिया न दें" हार्यक् पहादियों पिटा दो गई। यह तब्य ही कि मुमताय की मृत्यु के एक दो वर्ष बाद हो कर्ताह्यों प्रमाल कर दो गई किससे कि मक्तवरा सुविधा से दिखाई दे, आँकत काता है कि वाजपहल परिसर पहले से ही विद्यमान था। जो कुछ आवश्यक था का पहाँ कि कुछ पहाहियों को समदल कर दिया जाए जिससे कि यह भवन दूर से भी दिखाई दे। वाल के वाजोन हिन्दू निर्माताओं का, उसके इर्द-गिर्द पहाड़ी बनाने का मुख्य बर्सन्य पदी था। मृत्यों के उल्लेख के अनुसार, कि दुराग्रही शत्रु कहीं बनाने का मुख्य बर्सन्य की वा। मृत्यों के उल्लेख के अनुसार, कि दुराग्रही शत्रु कहीं बनाने के कर में परिवर्तित कर रहा था वो कि उसके देखने के लिए खुला रहे, इसलिए उसका कर में परिवर्तित कर रहा था वो कि उसके देखने के लिए खुला रहे, इसलिए उसका कर समाय की दृष्टि से बचाने की आवश्यकता नहीं रही थी।

हम यहाँ वर यह भी जोड़ देश कहते हैं कि एल-जटित कठघरा और याँदी तया सन्त के को सी हजार हमय का यह भी हिन्दू सम्पदा थी। वास्तव में ताब सा हांध्याने का उद्देश्य उस सम्पदा का दुरुपयोग करना ही था। यदि हारहजहाँ ने स्वर्ध-बटित रिनिय बनवाई होती हो इतिहास साक्षी होता कि किसने उसे निकाल और किसके आदेश से विकाल। बर्बाक शाहजहाँ के उत्तराधिकारियों ने उसकी नृत्यु के उस्तान भी दो हताबिद्यों तक दिल्ली और आगर में हासन किया। ताब में मुमतान को दक्कान हम केल कर एक साधारण भाग था। मकवरा इसलिए बनवाया गया या ताकि वह स्थायों रूप से धार्मिक भावना का स्थान बन जाने से हिन्दुओं के उस मदिर प्रासद का पुनराधिकार और उपयोग का प्रश्न हो न उदने पाए। शाहजहाँ ने जो किया वह यह था कि ताज में जहाँ पर देवपृति प्रस्थापित थी उस पवित्र स्थान पर उसने मुमताज को दफनाया। ऐसा करने के उपरान्त पीटर मुण्डो और टैवनियर जैसे विदेशी पात्रियों को भीतर बुलाकर उसे दूर से दिखाया गया, शरारती मुस्लिम दरबारियों ने ऐसे विदेशी पर्यटकों को ताज के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पूर्णतया जन्धकार में रखा। इसके अतिरिक्त भी मध्यकालीन मुस्लिम विजेताओं में यह साधारण-सी बात थी कि दूसरे लोगों की सम्मित तथा स्त्रियों को लूटकर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया करते थे। यही कारण है कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास में काराणसी, दिल्ली तथा आगरा जैसे नगरों का दुराग्रहपूर्ण उल्लेख क्रमशः मुहम्मदाबाद, शाहजहाँनाबाद और अकबराबाद के नाम से किया गया है। मध्यकालीन मुगल दरबारियों की यह प्रवृत्ति थी कि हिन्दुस्तान को अफगानिस्तान, परिसया और अरब का उपद्वीप सा मानकर सबकुछ मुस्लिम रंग में रंग दें जिससे कि इसके हिन्दू मूल का पता ही में बल सके। ताजमहल का अधिग्रहण और उसका परिवर्तन उसी दौर्मनस्यपूर्ण कड़ी का एक अंग था।

वास्टिमर हानसेन अपनी पुस्तक 'दि पीकौक धोन' (होस्ट, रिवार्ड एण्ड विस्टन द्वारा प्रकाशित) के पृष्ठ १८१-१८२ पर स्तिखता है कि "यहाँ तक शिश्रातिशीध १६३२ में भुमताज की मृत्यु को पहली वर्षणींठ पर, यक्करे का आँगत, जो अभी बन ही रहा था, शामियाने से दका हुआ दा जिसमें ब्रद्धांजिस अपित करने के लिए शाही खानदान के साहबजादे, बुजुर्गवार और शेख, उसेमा तथा हाफिज जैसे धार्मिक जन जिन्हें सारी कुरान कठस्थ थी, वहाँ एकित हो सकें। शाहजहाँ ने अपनी उपस्थित से उस अवसर की शोभा बढ़ाई थी और बेगम का पिता आसिफखान शाही दरबार के विशेष निमन्त्रण पर उपस्थित था मकबरे पर एक बहुत बड़ा हार चढ़ाया हुआ और आमन्त्रितों का मिच्छान और फलों से स्वागत किया गया, कुरान की अध्यतें वातावरण को गुजरित कर रही यों और मृतात्मा के लिए प्रार्थना की जा रही थी। सैकड़ों सहस्र रूपए दान किए। बाद के वर्षों में अन्य पुण्य तिथियों पर जब कभी भी शाहजहाँ आगरा में होता जहानकारा नथा हरम की अन्य महिलाओं के साथ उस अपूर्व भवन में उपस्थित रहता था। महिलाएँ ऐसे अवसर के लिए बने हुए केन्द्रीय मंच पर बैठती थीं और जन-सामान्य की नजरों से बचे रहने

के लिए लाल कपड़े की कपात वचा पादे से उस मंच को उक दिया जाता था।

दाबारीमध टेंट के पीचे बैटरी थे।"

डपरिविधित उद्भाव पर हम अनेक प्रकार से टिप्पणी करना चाहते हैं। प्रकार हानसन तथा अन्य भी बद उस महिला को मुनतान्त महल कहते हैं तो वह गलत है। उसका गाम बैमा कि बादशाहनामें में उत्लिखित है वह है मुभताना-उल-क्रमानो । वसके नाम के साथ महत्त प्रत्यय थोले से बाद में जोड़ा गया जिससे कि प्राचीन हिन्दू हन्द हेब-यहा-आलय अपनाम ताजमहल से उसकी समता की जा 和報:

हिर्मियत वह तथ्य कि प्रथम वर्ष से ही मुश्तास की पुण्यतिथि उस स्थान पर बड़ी बुस्थाय में स्वाई बावी लगी, इससे यह स्वय्ट होता है कि यदि शाहजहाँ ने उसे क्सका होता हो वह स्थान खुदा हुआ होता जो कि वह नहीं था। यहाँ तक कि आज भी परि पहाँ पर अधिक लोगों को इकट्ठा होना हो तो कड़कती धूप अधवा कड़ाके की शर्दी से बचने के लिए टेंट और कनावों का प्रबन्ध करना पहता है।

इतिसेर दब अन्य लेखकों के उल्लेख, कि मकबरा निर्माणाधीन था, संगत मिट होते हैं बाँद वन्हें उचित प्रकार से प्रहम किया जाए। वह इस प्रकार कि जो क्योबतकान कहा काता है, उसके सामने जिसे थोखे से मस्जिद बताया जाता है की। केन्द्रीय क्यन-महित किस पर सगमरमर का मुम्बद है, परिसर के सभी भवन, मान्यत त्या आतो के अवर बुद्धाकर विकृत करने के लिए मधानों से घेरे गए थे। करोव सरमुजोव हिन्दुओं के पवित्र कम को तीड़ा गया और तसके मध्य भाग की बतं में मुमकात को विरक्षा दकताका एका। कपरी मंजिलों पर मकबरे बनाए जा रहे वे जिससे कि का भवत चाँद फिर से हिन्दुओं के अधिकार में चला गया तो कोई भी नोंकर उनके तिव स्थयोगी न १६ सके । बहुत सारो भजिलों पर दीवार बनाई जा रही बी, क्लींक इस कार्य में कारने कुछ उखाइना-तोड़ना चल रहा था इसलिए दूसरी बॉक्नो से स्थाइ गए सगमागर को कहाँ और गुप्बर्दों में लगा दिया गया। हम्ने 'करो' कर सहस्रकान कर में जानबृहकार प्रयोग किया है, क्योंकि जब तक हाइकार्त बॉक्स का दन तक केवल वहाँ के केन्द्रीय कक्ष में भूमताना को ही दशनाय गया व बिन्तु इसके बाद मुगल दरबार के को अन्य लोग भी भरते गए उन सम्बद्धं काल में हो दक्ताने के लिए लाया जाता रहा। जिससे कि सारा ताज कविस्तान ने चीरवर्षित हो कए और भविष्य में इस प्रकार की कोई सम्भावना ही न त्राजमहत्त मन्दिर भवन है

रह जाए कि उसका उपयोग कोई हिन्दू कर सके। सामान्य पर्यटक की दृष्टि से ती यह तथ्य छिपा ही रहा और यहाँ तक कि इतिहास के विद्वान् भी इससे अनभित्र हैं। यदि उनके पास समस्त ताज परिसर के सृक्ष अध्ययन का समय हो तो वे देखेंगे कि सातुन्तिसा खानम (मुनताज की नौकरानी) की कब भी वहीं एक कक्ष में है, और सरहन्दी बेगम (ज्ञाइजहाँ के इसम की एक सनी) दूसरे कक्ष में दफन है। इसी प्रकार अन्य अनेक सैकड़ों जाने-अनजाने मृतकों को कडें पूर्व से पश्चिम एक वहीं बनी हुई हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि वे सभी कक्ष, हिन्दू वास्तुकला के प्रतीक, जैसाकि स्वयं तान भी है, अष्टपुजाकर हैं।

जब इतना बड़ा विशाल भवन परिसर कपर से नीचे तक वर्षों तक तोड़-फोड़ करके मुसलमानी इमारत के रूप में परिवर्तित किया का रहा हो तो मुण्डी और दैवर्नियर जैसे विदेशो पर्यटक तो निश्चितरूपेण यही कहेंगे कि कोई मुस्लिम मकबरा बनाया जा रहा था। किन्तु यह तो आधुनिक अनुसन्धाताओं को चाहिए कि वे उनके दल्लेख को पूर्ण सत्य स्वीकार न करें और जो कुछ उन पर्यटकों ने लिखा है, समुचित सन्दर्भ में जाँचें और परखें तथा उसके परिणाम पर विचार करें। अनुसन्धाता यह भी न भूलें कि शाहजहाँ का अपनी और से इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि जहाँ उसने यह कहा हो कि उसने ताज को बनवाया। विपरीत इसके उसका बादहाहनामा स्वीकार करता है कि वह राजा मानसिंह का महल या। यह भी ध्यान देने की बात है कि शाहजहाँ कालीन रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई कागज का टुकड़ा तक भी उपलब्ध नहीं है जिसमें ताजमहल के विषय में कोई सकेत भी हो और न कोई नक्त हो, पूर्ण परिसर का या किसी एक भाग का, उपलब्ध है। जो भी सुटपुट निर्माण-कार्य का उल्लेख उपलब्ध है वह कब बनाना, मचान बाँधना, दीवार पर कुरान की आयतें खोदना तक ही सोभित है। यदि ताजमहल देखने वाले इतिहास के विद्यार्थी और पर्यटक इस बात को भली प्रकार समझ लें तो ताजमहल-निर्माण के सम्बन्ध में शहजहाँ का एक शब्द भी न कहना और दूसरे विदेशी पर्यटकों का बार-बार भवन-निर्माण के विषय में उल्लेख करना क्षणभर में ही स्पष्ट हो जाता है।

स्वाद वृज्ञंबती अध्यासे में शास्त्रहों के अपने इतिहास-लेखक अब्दुल इमीद और इस्सानो क्वंटक टैवनिया का उल्लेख करके इस सम्माण यह सिद्ध कर चुके हैं कि इस्सानो क्वंटक टैवनिया का उल्लेख करके इस सम्माण यह सिद्ध कर चुके हैं कि बाज्यहल अध्यादीन हिन्दू बानाद है वदिए अपने पाठकों को उस समसे परिचित्त बाज्यहल अध्यादीन हिन्दू बानाद है वदिए अपने पाठकों को उस समसे परिचित्त कराम कहते हैं जो वक्त वाज्यहल को लेकर विभाग ३०० वधीं से चले आ रहे सम्मूच क्वांग्यों के प्रापेक पन पर प्रवाद-पृथक विचार करने पर उभरते हैं।

इस इक्स के विकार विकर्त का अंग होने के कारण परवर्ती कुछ अध्यायों में अबने शहकों को इस स्टब्ट करेंगे कि ताजमहल के सम्बन्ध में किस प्रकार परस्पर विशेषी एवं असगत रूप्य प्रस्तुत किये गए हैं। सर्वप्रथम हम देखें कि एक्सक्त्रवर्षाहिया विटेनिका क्या कहता है:

"आह के जागा कार के बाहर प्रमुख नदी के दक्षिण तट पर मुगल बादशाह सहना वे अपनी प्रिय क्यों अनुंगर बानू बेगम की स्मृति में जिसे मुमताया-ए-मान पुष्पा कता का (जिसका अपना ताजगहल है), एक मक्तवरा वाजगहल के मान के क्याचा। १६१२ में दोने के विवाह के तपराना मुमताना आहजहाँ की जीवन-बॉग्नों क्यों का १६३१ में प्रस्त्र के समय बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। भारत, कार्य, क्या श्रीत्वा हवा दूर-दूर के वास्तुकारों को परिवाद हारा पोजना बनाए जाने का १६३२ में क्या-दिमांन का कार्य प्रास्थ्य हुआ। अन्तिम पोजना का प्रस्त्य उस्ताद क्या के कार्य क्या का चरसी, ने क्याचा। महान मुख्य निर्माता, राजगीर पच्छोंकारी कार्यका एक क्यान कत्यकार उस निर्माय-सामग्री, जिससे कि भवन बनाया गया, की इस भारत का मान एतिय के हो है। बहानि सास ताज परिसर पूर्ण होने से २२ वर्ष का समय लगा और उस पर ४०० लाख रूपया व्यय हुआ तदिप १६४३ तक मकबरा तैयार करने के लिए २० हजार से अधिक प्रमिक दैनिक कार्य करते रहे।

"परिसर का उत्तर से दक्षिण को ओर चतुर्भुजरकार क्षेत्रफल ६३४×३३४ गन है। मध्यवर्ती चौकोर उद्यान का क्षेत्रफल ३३४ गज है। हर खोर पर अन्त्यस्थल में एक आयताकार क्षेत्र छोड़ा गया है दक्षिण का क्षेत्र शाल बाल्दार पत्यरों से बने प्रवेश द्वार को उसके अधीनस्य भवनों से संग्लन है। दूसरी ओर उत्तर (नदी की और) की ओर स्वयं मकवरा स्वापित है। मकवरा पत्रिचनी तथा पूर्वी दीवारों पर दो समहाकार भवनीं, मस्जिद तथा उसका 'जवाब' (उत्तर) से सम्बद्ध है। ये सब लाल बालूदार पत्थरों से बनी भिष्ति के अन्तर्गत समाहित हैं तथा इनके कोनों पर अच्टभुजाकार मण्डप तथा कंगूरे बने हैं जबकि बाहरी क्षेत्र में सरिधि के भीतर दक्षिण की और अनेक उपभवन, अश्वशाला तथा आरक्षण गृह हैं। सारा परिसर बेगम का स्मारक है। क्योंकि मुगल भवनों की विधि के अनुसार भवन वन जाने के बाद उसमें कुछ भी सशोधन एवं परिवर्द्धन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अस्तित्ववान क्रप में अभियोजित एवं अवधारित किया गया। मस्जिद तथा जवाब, जो कि मक्षबरे की और अभिमुख हैं, सहित इस स्मारक का उत्तरी द्वारा वास्तुकला की दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण है। मस्जिद और जवाब दोनों का निर्माण लाल सीकरी के बलुआ पत्थरों से किया गया है जिनमें संगमरमर के कुंडलदार गुम्बद और द्वार हैं तथा कुछ के धरातल बन्धित चित्रांकन से सर्कित हैं। जो विशुद्ध मकराना के सगमरमर के पत्कर से बने मकबरे के भेद को स्पष्ट करता है। मकबरा १८६ वर्गाकार है। यह २३ फुट केंचे तथा ३१२ वर्ग फुट स्तम्भ पीठ पर स्थित है। स्तम्भ पीठ के कोने मुद्दे हुए हैं और प्रत्येक कोने के अग्रभाग में एक स्यूल महराब है, यह महराब १०८ फीट केंचे हैं। सभी के कपर दो कुप्पी के आकार के गुम्बद बने हैं जो उच्च मृदंगाकृति के आश्रय हैं तथा उधान के धरातल से २४३ फीट की ऊँचाई पर बुजें स्थित हैं। प्रत्येक महराम के ऊपर भित्ति के अवरोध से क्षितिजकृतियाँ आगे बढ़ी हुई हैं। इसी प्रकार बुजं तथा गुम्बद प्रत्येक कोने पर आगे उठे हुए हैं। स्तम्भयोठ के प्रत्येक कोने पर तीन भंजिलों से युक्त मुकुटाकार गुम्बद शीर्ष की १३८ फीट की केंचाई तक चार मीनारें बनी हैं। मकबरे के भीतर अध्यभुजाकार कक्ष है जिसमें सुन्दर नक्काशी और चित्राकृति अंकित हैं। वहीं बेगम और शहजहाँ को नकली कर्बे हैं। संगमरमर से बनी नकली कर्बों पर चित्रकृतियाँ अंकित हैं, इन पर बहुमूल्य रत्न जहे हुए थे।

१ एक्कान्स्टेंबर विशेषक संस्थान १९६४, वाग २६ पुन १५८

उद्यान से ब्यातल पर पूरार्थ में बास्तविक कर्ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ' मुगलों ने इसे शब्दें की भीति आरम्भ किया था और स्वर्णकारों की भीति समाप्त किया।

रैसीरका ही सावबस्त उनकी उपलब्धि का थ्ल्य रत्न है। 11 श्रहक डपरिविद्यत उद्भाव के प्रारम्भ में देख सकते हैं, अर्जुधन्द बानू को

है वह उपि भूमतार महत्व का क्या स्पष्टीकरण दिया गया है। इस उपाधि का अर्थ होता है प्राप्तर को एक चुनी हुई महारानी (ताजगहल जिसका अपभेश हैं)। यह इपाधि व्यक्तमा सिद्ध करती है कि एनी को यह उपाधि उसकी मृत्यु के उपरान्त दी महं भी, अमंदिक इसको दकनाने के लिए (हिन्दू) प्रासाद चुना गया था। हमने क्तर मार्ग के दरवारी इतिहास का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया है कि जब तक मुम्ताज बीचित की इसका नाम 'मुमताज महल' नहीं अपितु 'सुमताज-उल-क्यानी' छ । एन्साइक्लोपीडिया बिटेन्सिक के "ताजमहल" नाम "मुमतास महल" से जिला गया है" जैसे विदाय सर्वचा गलता है। उस महिला का नाम कदापि मुनवात महन की या, मुस्लिम उच्चारकों में इसकी भृत्यु के बाद उसे प्रासाद में इकतम के उपरान उसकी दिया। इस प्रकार भवन का नाम महिला के नाम पर रखने को अपेका वह महिला हो वो विसने कि अधिग्रहीत हिन्दू राजप्रासाद से अपना वह क्षम पान । उस अधिकृत हिन्दू प्रासाद की अमीच सुन्दरता, शोभनीयता, भव्यता और इसिंड क्रमों के कि लाहबहरें की पहारानी ने उस जगयगाते प्रासाद से अपनी मृत्यु 🕏 डचान्ड नवा सूथ प्राप्त किया।

एनाक्नार्गीट्या बिटेनिका में भूमतास की मृत्यु का वर्ष १६३१ है जर्भाक इस बाले के क्वितर्जी से सिद्ध करेंगे कि उसकी मृत्यु १६२९ से १६३२ के मध्य हुईं। इस प्रकार मुमतान को पृत्यु को तिथि भी अनिश्चित है। इसलिए स्वामाविक ही डमडी कर से उकारे गए पृत करीर के आगत लाए जाने तथा रहस्यमय ताजमहल आरि मन्दर्भ भने लियमें क्षेत्रन कल्पत हैं। इसमे पाठकों को महत्त्वपूर्ण तिथि मन्त्रने मासाव विन्तु निश्चित विषय के सम्बन्ध में भी मुसलमान इतिहासकारी के जॉक्क्फ्सरोपक का जिल्लास हो आएगा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि क्षत्रमहरू को कॉल्प्स करानी का प्रत्येक पहलू किम प्रकार सन्देहरस्पद है।

क्यातकोशीह्य में ताबमहल के निर्माणारम्थ का वर्ष १६३२ अकित किया भव है। किन् प्रताराष्ट्रीय ज्ञान-कोश (प्रनाहक्तीपोडिया), जिसका उद्धरण हम कार्या अवस्थ में प्रमृत करेंगे, में राजमहात के निर्माणहरूम का वर्ष १६३१ हैं। जब मुम्तान की मृत्यु की तिथि ही अज़ात है तो फिर इस प्रकार की असंगतियाँ अपरिहार्य हैं।

एन्साइक्लोपीडिया बिटेनिका बल देता है कि "भारत, फारस, मध्य एशिया तथा सदर देशों के वास्तुकारों की एक परिपद् द्वारा अभियोजना तैथार की गई।" यह भी उतना ही शिविल तर्क है।

उपरिलखित उद्धरण के सुरुष परीक्षण की आवश्यकता है। यह मान लेने पर कि मुमतास की मृत्यु १६३१ में हुई, तब हम यह पूछना चाहेंगे कि बैलगाड़ी और कैटों द्वारा परिवहन के उन दिनों में क्या यह विश्वसनीय प्रतीत होता है कि संसार के दरस्य देशों में वास्तुकारों का चयन, सम्बन्ध-स्थापन, बादशाह द्वारा व्यय-साध्य मकबरे के निर्माण-विचार के बारे में उनको बताना, योजना को अतिम रूप देने के लिए परिषद् का गठन, निर्माण के लिए विपुल सामग्री एवं ऋमिकों का एकत्रीकरण और निर्माण कार्यारम्भ, यह एक वर्ष में अथवा उससे भी कम समय में यह सब सम्यन्न हो गया ? किसी भी विद्वान् अथवा लेखक ने ताजमहल-सम्बन्धी विरोधी विवरणों का सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया।

हम इससे आगे भी संकेत करना चाहते हैं कि महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोश (ए-साइक्लोपोहिया) जिसे हम परवर्ती अध्याय में उद्धत करेंगे, वास्तुकारों की परिषद् का उल्लेख नहीं करता, किन्तु कहता है कि विभिन्न वास्तुकारों को अनेक योजनाओं के लिए आदेश दिया गया था और उनमें एक को चुन लिया गया।

दूसरा तथ्य बादशाह शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार का जो उद्धरण पूर्ववर्ती अध्यायों में उद्धत किया गया है, उसमें नक्शे और वास्तुकार का उल्लेख नहीं है। वह सही है, और एन्साइक्लोपीडिया का विवरण गलत है, क्योंकि जैसाकि उसने कहा, "मुमताज को पूर्व निर्मित प्रासाद में दफनाया गया।" यदि वास्तव में कोई योजना बनाई गई होती तो शाहजहाँ के दरबारी कागजों में उसका उल्लेख तो पाया जाता, किन्तु वहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ४ करोड़ का उल्लेख है किन्तु यह राशि शाहजहाँ के अपने दरबारी इतिहास-लेखक मुल्ला अन्दुल हमोद लाहोरी द्वारा बताई गई, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, ४० लाख को लागत से दस गुणा अधिक है। पाठक इसे एक उदाहरण के रूप में ज्यान में रखें कि ताकमहल को लागत विभिन्न विवरणें में किस प्रकार बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई है।

Kar com

ER

ए-साइक्कोपोडिया का यह प्रसंग 'अस्वज्ञाला, बाहा कहा तथा आरक्षक-कछ' चैमे सहायक करा उल्लेखनीय हैं। ऐसे कर्ता की मृतक को कभी आवश्यकता नहीं होती, विपरीत इसके हिन्दू प्रासाद अवक मन्दिर में इनकी सदा आवश्यकता रहती

एनाइक्योगेडिया में इल्लिखिड अस्टभुजी दालान हिन्दू राजकीय परम्परा है Ť1 को समयम से लो गई है। हिन्दू सम्ब का राम आदर्स है, जैसा कि वाल्मीकि की रमण्य में उल्लेख है। उनको राजधानी अयोध्या अञ्चकोण वाली थी। हिन्दू संस्कृत परम्पत में हो केवल आठों दिशाओं के नाम-विशेष उपलब्ध हैं। सभी आठों दिलाओं के संरक्षक पृथक पृथक देवता हैं, किसी भी हिन्दू राजा से दशों दिशाओं में अपना प्रवाद स्थिर करने को अपेक्षा को जाती थी। इन दशों दिशाओं में स्वर-लोक और चु लोक भी सम्मिलित हैं। किसी भी भवन को अटारी आकाश की ओर तथा बीव प्रतास की ओर संकेत करती है। इस प्रकार अटारी और नींव सहित कोई भी अस्टकोबोद पवन एका अधवा ईश्वर के दशों दिशाओं में प्रताप का प्रतीक है। इमोर्गलए मधी कॉब्बादी हिन्दू भवन असकोणीय ही बनाए जाते हैं। इस ताजमहरू का अल्ब्संबंध आकार और इसके दालान तथा बुर्जियाँ इसका हिन्दू नमुना होना मिद्ध कार है मुसलमानी परम्पर में अस्टकोण का कोई महत्त्व नहीं है।

ए-महस्त्रापंडिया का ताजगहरू के चारों ओर संगमरमर के चार स्तम्भी को 'मोनार' बताना गलाद है मुस्लिम मीनारें तो सदा ही भवन का अंग होती हैं। ये साम्य के मणबापर के भूख्य भवन से अलग किए गए हैं, ये हिन्दू स्ताम्भ अधावी बटरों है उन्हें में बार नहीं कहा वा सकता। हिन्दू परम्पण के अनुसार प्रत्येक पवित्र बांट निरंग्डरूपय कानोंकाली होनी चाहिए अन्यद्य उसके समाधि होने का भ्रम हो Torser

अब इम महमाप्रोय द्वान कोह (ए-साइक्लोपोडिया) में उल्लिखित विवरण की कुलना करते हैं।

महाराष्ट्राय क्षान कांज कहता है' --

"वास्पादल को गणना सक्षम के सुन्दरतय भवन के रूप में होती है। यह मापा मार में तीन मोल को दूरी पर यसुना नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसको बनाने के लिए २० सहस्र श्रमिकों ने श्रम किया। यह भवन तत्कालीन भारतीय वास्तुकला के चरमोत्कर्ष को सिद्ध करता है।

"सन् १६०७ में जब शाहजहाँ १५ वर्ष की आयु का या जहाँगीर (उसके पिता बादशाह) ने अर्जुमन्द बानो ठर्फ मुमतारा महल के साथ उसको सगाई कर दी। पाँच वर्ष बाद दोनों का विवाह कर दिया गया, १६३१ में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ को इससे इतना प्रयल शोकाघात लगा कि वह आउ दिन तक दरबार में उपस्थित न हो सका। वह अपनी पत्नी के मकबरे के समीप बैठकर सुबकियाँ लिया करता था। उसे पहले बुरहानपुर में दफनाया गमा किन्तु फिर उसका शव उखाड़कर आगरा पहुँचाया गया। आगरा के दक्षिण में राजा जयसिंह को कुछ भू-सम्पत्ति यो। बादशाह ने इसे उससे खरीदा और प्रमुख वास्तुकारों को भवन-निर्माण को योजनाओं के लिए आदेश दिया। उनमें से एक को पसन्द किया गया और तदनुरूप एक काप्त का नमूना तैयार किया गया। उस नमूने के आधार पर १६३१ के आरम्भ में भवन-निर्माण-कार्य आरम्भ हुआ और जनवरी १६४३ में समाप्त हुआ। मखमल खाँ और अब्दुल करीम ये दो प्रमुख निरीक्षक थे। इस भवन के निर्माण में ५० लाख को लागत आई। आफरीदी के अनुसार इसमें नौ करोड़ सत्रह लाख रुपए व्यय हुए। अमानत खाँ शीराजी, ईसा राजगीर, पीरा बद्ई, बन्नूहट, जटमुल्ला तथा जोरावर, इस्माइल खाँ सभी ने गुम्बद आदि बनाए और रामलाल कश्मीरी, भगवान आदि ने कार्य किया। भवन में २० प्रकार के उत्तम मत्यरों का प्रयोग किया गया। बादशाह सन् १६४३ में ताजमहल में प्रविष्ट हुआ और आसपास के ३० नगरों को सराय, दुकार्ने तथा उद्यान बनाने तथा उसके रख-रखाव के लिए एक लाख रुपए राजस्य देने के लिए बाध्य हुआ।"

इन दो विश्व ज्ञान-कोश के विवरणों की तुलना करने पर, ओकि गल्य पर आधारित वनके लेखकों को सरलता से उपलब्ध हैं, हमें विदित होता है कि वे दोनों परस्या भिन्न हैं।

कपर जिस भू-सम्पत्ति का उल्लेख हुआ है, वह भ्रान्त है, क्योंकि शाहकहाँ का दरबारी इतिहास-लेखक लिखता है कि मानसिंह का विशाल प्रासाद जो भव्य उद्यान के मध्य स्थित या उसे मुमताज के दफनाने के लिए चुना गया।

महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोश इस बात पर बल देता है कि शाहजहाँ ने विभिन्न प्रमुख वास्तुकारों को बुलाकर उनको अभियोजना तैयार करने का आदेश दिया और

<sup>।</sup> अवस्थानंत हात. बाद स्था १० मृत १० १६

बहीं पर हम यह पृष्टना बाहेंने कि ये वास्तुकला के विद्यालय कौन से थे जहीं क्रप से सकतरे की अभियोजना की।

इन बास्तुकारों ने अध्ययन किया अध्यक्ष शिक्षा ग्रहण की ? वे मध्यकालीन मुस्लिम साहित्य को बास्तुविक्का को पात्य-पुस्तकें कहीं हैं ? इसके विपरीत हम प्राचीन हिन्दू कार्युक्तित्व और वार्गीक अभियान्त्रिकी की पुस्तकों को वृहद् सूची प्रस्तुत कर सकते हैं। हम यह भी मिद्र करेंगे कि किस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से ताजमहल का हिन्दू पद्धति से निर्माण किया गना है

दूमता प्रत्न, को सच्चे होधकर्ता को स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हाहजहीं के राक्षण करणों में, को कि दर्जनों की संख्या में प्रस्तुत किए गए हैं, क्या कोई युक भी कागव ऐसा मिला कि जिसमें ताजमहल को कोई अभियोजना अंभित हो ? हम अधियोजन-पत्रकों के अतिरिक्त जो भवन सामग्री प्रमुक्त हुई है उसकी धार्थातमाँ, प्रतिदिश करव को वानेवाली सिंह का विवस्थ और अभिकों का उपस्थिति र्शकास्त्र को तो होना चाहिए, किन्तु यह कैसे सम्भव है कि उपरिवर्णित किसी भी प्रकार के कागब का कोई की पर्का ताम नहीं है।

का कि व्यवस्थितीर्देखा बिटेनिका केवल एक माम, उस्ताद ईसा का बल्बक करता है. वहाँ यहाराष्ट्रीय ज्ञान-कोल, इस तरह का कोई उल्लेख करने की बनेशा, मध्यमन खाँ, अब्दुल करीम और कुछ अन्यों का उल्लेख करता है।

या कितंत्र भ्यान देने योग्य बात है कि बादशाहनामे की भौति महाराष्ट्रीय इत-कांत्र किसी वास्तुकार का उल्लेख नहीं करता।

क्ष्मतक्ष्मापोदिय डिटेनिका में निर्माण-अवधि २२ वर्ष उल्लिखित है क्वांक कारण्यंत्र क्रम-कोल में यह अववि केवल १२ वर्ष है। स्पष्ट है कि स्व्यापनापीरिक टैवर्निक पर आधारित है और ज्ञानकोष अनेक कार-पनिक मुक्तिम किरामें पर जामरित है।

वर्ष का साम्बन्द है एन्साइक्लोपोडिया ब्रिटेनिका किसी प्रकार द करोड करू काला है क्वकि महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोज़ उन अनेक कल्पित विवरणी चे के निर्माणकों कर पता है कि कह लागत ५० स्तरक से नी करोड़ सत्रह लाख के क्षेत्र में हो बकता है। इस यह नहीं जान पाए कि किस आधार पर से जाहजहाँ के दरबारी लेखक द्वारा लिखित चालीस लाख की राशि को अस्वीकार करते हैं अधवा उस पर विश्वास नहीं करते और वे क्यों उसका उल्लेख तक करने से झिझकते हैं ?

तातमहल मन्दिर भवन है

यह ध्यान देने योग्य है कि एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और महासन्द्रीय ज्ञान-कोश दोनों हो २० सहस्र अभिकों की संख्या को बार-बार दोहराते हैं। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि वह टैवर्नियर या जिसने २० सहस्र श्रमिकों की नियुक्ति का दावा किया है और एन्साइक्लोपीडिया को उस पर आश्रित रहना पड़ा, क्योंकि शहजहाँ के दरबारी कागजों में श्रीमकों आदि के विषय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। यह अति स्पष्ट विश्वगति है। शाहजहाँ के दरवारी कागजों में ताजमहल-निर्माण कार्य में वर्षे तक जिन ब्रमिकों ने कार्य किया उन अगणित क्रमिकों का उपस्थिति-रजिस्टर अवस्य होना चाहिए या। इस प्रकार के किसी भी रिकॉर्ड का अभाव इस और संकेत करता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने वहीं बनवाया। उसने केवल एक अधिग्रहीत राजभवन में मुमताज को दफनाया। टैवर्नियर विदेशी पर्यटक था। उसने शाहजहाँ के उन दरकारी मुसलमान पिट्तुओं के गल्यों की सुनी-सुनाई बातों का ही सग्रह किया है जो मुस्लिम उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते थे।

काजपहरू के सम्बन्ध में किस प्रकार लेखकों ने 'अपनी उपली अपना राग उपलापा' काजपहरू के सम्बन्ध में किस प्रकार लेखकों ने 'अपनी उपली अपना राग उपलापा' और जाज भी वह प्रकृति प्रचलित है, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 'इलस्ट्रेटेड क्रोक्सों ऑफ इंडिया<sup>ड</sup> ने प्रस्तुत किया है।

व्यवका जान राज्य प्रथमक हम पूर्ण लेख प्रस्तुत करेंगे, तदनकार उस पर अपनी टिप्पणी। लेख विसकी टाइप की हुई प्रतिस्थित हमें एक मित्र से प्राप्त हुई थी, वह इस प्रकार है :

"क्रजमहल के निर्माता" प्राचीन रहस्य वद्षादित

"मारे ममार के लोग तान देखने के लिए आगरा आते हैं और वे सभी उन बाम्नुकार्य को कुशलता और बुद्धिवातुर्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं जो सुन्दर 'भंगमस्मर में स्वप्न' को सिद्धि अभियोजित करने में समर्थ हो सके थे। मुगल बादलाह शाहनारों ने उन्हें अपनी पत्नी मुमताना के प्रति अपने प्रेम का उपयुक्त इन्निंश कर में स्मृतिस्वरूप एक ऐसा मकवरा बनाने के लिए नियुक्त किया था कि बा ममार का आश्चर्य हो और उन्होंने संसार के इस आह्चर्य का निर्माण किया।

"तदिष, उनकी खोब-परिश्रमपूर्ण प्रवासों के अनन्तर उनका परिचय अभी तक रूप्य हो बना हुआ है, विचित्र अनुमान लगाए गए जैसेकि ये विदेशी मूल के हों। वहीं तक कि बर्नियर (१६४२) ने भी एक जनश्रुति का उल्लेख करते हुए यह निक्षा है कि खम्तुका की इसलिए हत्या काया दी गई कि जिससे उसकी कला का कस्य अद्बारित न हो जाए और तान का प्रतिस्पद्धीं न बनाया जा सके। "किन्तु अन्ततः बंगलीर-निवासी मिथाँ महमूद खाँ के पुस्तकालय में प्राप्त एक पुस्तक की पाण्डुलिपि से उस रहस्य का उद्घाटन हो ही गया। ताजमहल के निर्माण का गौरव निश्चितरूपेण भारत को ही प्राप्त है। उसका निर्माण लाहौर-निवासी वास्तुकार परिवार के अहमद और उसके तीन पुत्रों ने किया। फारसी लिपि में लिखी गई फारसी गद्य की उस पुस्तक का लेखक है लिकुल्ला महंदिस को स्वयं वास्तुकार के तीन पुत्रों में से एक था, पाण्डुलिपि लगभग ३०० वर्ष पुरानी अर्थात् शाहजहाँ के ज्ञासनकाल के अन्तिम वर्षों की है।

"इन विषयों के अधिकारी विद्वान्, शिवले अकादमी आजमगढ़ के प्रधानाचार्य सैयद सुलेमान नदवी ने घोषणा की है कि संसार में यही एकमात्र प्रति उपलब्ध है।

"पुरतक स्वयं महंदिस के अपने हायों से लिखी है। जैसा कि विभिन्न पर्धों से परिलक्षित होता है, लेखक शाहजहाँ के बढ़े लड़के दारिशकोंड का प्रबल अनुसरणकर्ता था। और अब दारिशकोंड को परिजत कर औरंगजेब बादशाह बन गया तो लेखक एवं उसके परिवार को बहुत हानि उठानी पड़ी। उसने बादशाह के समक्ष अपनी याचिका (पृष्ठ ६७) प्रस्तुत की किन्तु जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उसके परिवार को लुक-श्चिपकर दरिहतापूर्ण (पृष्ठ ६८) जीवन व्यतीत करना पड़ी।

"ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के भय के कारण उस परिवार ने पुस्तक को बड़ी सावधानी से छिपाकर रखा था, क्योंकि उसमें दाराशिकोह की प्रशासा में पद्य थे। कालान्तर की तिथियों तथा पुस्तक के आखिरी पृष्ट से विदित होता है कि उसे ऐतिहासिक व्यक्ति नवाब इबाहीम खाँ हजबर जंग, प्रसिद्ध मुसलमान सैनिक अधिकारी जो 'गर्दी' उपनाथ से विख्यात थे तथा १७६१ के पानीपत के मुद्ध में जिन्होंने अहमदशाह अब्दाली के विस्त्य मराठों का साथ दिया था, उनके निजी पुस्तकालय में लाकर रखा गया था। वह पुस्तक वंशानुक्रम से वर्तमान परिवार के अधिकार में आई, किन्तु उसकी ओर तब तक किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक विख्यात इतिहासकार, लेखक एवं मुआरिफ (लेखक-सब तथा शिबली अकादमी, आजमगढ़, उ. प्र. का मासिक मुखपत्र) के सम्यादक सैयद सुलेमान नदवी ने इसकी खोज न की और उससे प्राप्त सामग्री एकतित कर ताजमहल के निर्माता शीर्षक से एक बड़ा लेख तैयार करके उसे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ न लिया।

"लेख में वर्णित पुस्तिक के दो पृष्ठों के पदों में लेखक शाहजहाँ की सस्तुति

वि इमाइंटर बोक्यों स्रोक इंडिया, बम्बई, दि, ४-४ १९६५ के अंक में 'अज़्महल के निर्माण-प्राचीत एउस स्ट्यार्टन , क्षेत्रक से मुख्याद को का एक लेख प्रकाशित पुत्रा।

करता है और अपने पिता अहमद को 'नदर-उल-असर' (ससार में विलक्षण) सर्वोच्च हिस्पी, रेखाओं का जाता, समोलशास्त्री तथा महान् कलाकार कहता है, उसे सारवर्ष के गुलकीय आदेशानुसार राजकीय बास्तुकार के रूप में नियुक्त किया और यह आगरा में ताजपहल तथा दिल्ली में लाल किला का निर्मातः था ! ताज के निर्माण

के दो कर बाद १६४९ में उसकी मृत्यु हो गई लेखक, उसके पुत्र तथा ताजमहल के

सहनियात ने इसके बरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण की।"

Kel-com

उपरिनित्तित विवरण के अनुसार ताजमहल का निर्माण-कार्य आर्जुयन्द बान्

बेगद की मृत्यु के १६ से १७ वर्ष की अवधि में पूर्ण हो गया था न कि १२, १३ या

२२ वर्ष में जैसा कि पूतवड़ी विकरणों में उल्लिखित है।

इन लेखक विया मुहम्पदखान से सहमत हैं कि "वास्तुकारों की खोज में परिव्रमपुरक किए गए प्रयम्प्रें के बावजूद, जिन्होंने उसकी योजना बनाकर 'भगपत्मर के स्वप्न' को मूर्तकप दिया, उनका परिचय अभी भी रहस्य ही बना हुआ **₹**1"

इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपरि रुद्धत विश्व इन-कोश में जो नाम दिए भए हैं उन्हें किसी ने भी किरवसनीय नहीं माना। यदि वे नाम विश्वसनीय मान लिये क्रा वॉ क्सि कर्ड भी व्यक्ति 'वास्तविक' नाम को खोज करने का करट नहीं उठाता। यह क्राब कथी भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह गलत दिशा में की जा रही है। व्य कभी न समाख होनेवाली खाज स्थयं इस बात का प्रमाण है कि शाहजहाँ ने क्ष्यपहल नहीं बनवाया । यदि उसने वास्तव में ताजमहल बनवाया होता तो वास्तुकार्धे 🕏 चम तथा अन्य वैथ सम्ब उसके दरवारी इतिहास में स्थान अवस्य पाते।

वर्षाप किला जान-कोशों में ताजमहल का वर्णन करते हुए अनिधकृत तथा विभिन्न कम दिए गए हैं, किन्तु हम दन विरुव ज्ञान-कोशों को दीय नहीं देते। क्योंक उनके क्विक उन असक्य काल्पनिक एवं परस्पर विरोधी मुस्लिम विवरणीं पर आजारित है जिनका मुहम्मद अधीन कर्जावनी के बादशाहनाथे, अब्दुल हमीद कारोत के बादकारनामं, इनायत खाँ के ज्ञाहबहाँनामें, मुहस्मद वारिज्ञ के बारत्यक्षनामं, मुहम्मद ममोह कम्बू के अमल-ए-सलीह, मुहम्भद सादिक खान के शाहकांनान, मृहम्मद अरोक इनोक के मजलिस-उस-सलातिन, मुफळल खाँ के वार्तक-इ-मुक्तकते, बकाव्य को क भीरात्-ए आलम तथा उसी के मिस्त्रां+प्-कार्रनामे, सवाकुष्णा के जानत उत्त-उपारील और एव भरत मुल्ला के लुक्बत- त्तवारीख-ए-हिन्द और दीवान-ए अफरीदी में उल्लेख है।

ताजमहल मन्दिर भवन है

सर एव. एम. इलियट और प्राय: सभी पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार उपरलिखित सभी मुस्लिम इतिहास 'अविवेक एवं स्वार्थपूर्ण धोखा' है।

विश्व ज्ञान-कोशों के रचयिता इन 'द्योखों' के आश्रित थे। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे तथा उनसे प्रभावित उनके पाठक भी, न केवल को तावपहल की मौलिकता अपितु सम्भूषं मध्ययुगीन इतिहास के सम्बन्ध में बुरी तरह छले गए

मियाँ मोहम्मद खाँ, जिसके लेखक पर हम इस अध्याय में टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर आने पर हम उसको यह उस्लेख करते हुए पाए जाते हैं कि "वास्तुकारों के सम्बन्ध में असंगत अनुमान लगाए गए जैसे कि उनका मूल बाहर होने के कारण वे विदेशी थे।" इसमें हम बोड़ा-सा संशोधन करना चाहेंगे। 'असंगत अनुमान' का प्रयोग न केवल विदेशी नामों के लिए अपितु शाहजहाँ कालीन-- उनमें स्वदेशी भी सम्मिलित हैं, सभी के लिए किया गया है। इस प्रकार, स्थानीय मुसलमान (या इस विषय में हिन्दू भी) जिनके नाम उहिलाखित हैं, वे सभी मिय्या अनुमानों की वपन 青山

हम पूछते हैं कि अब शहजहाँ का अपना दरबारी इतिहास-लेखक किसी भी जिल्पकार का उल्लेख नहीं करता है तो किसी को क्या अधिकार है कि वह मिध्या अनुमान लगाए ?

मियाँ मुहम्मद लाँ लिखते हैं, "यहाँ तक कि बर्नियर भी एक जनश्रुति का उल्लेख करता है कि घास्तुकार की इसलिए हत्या करवा दी गई ताकि इसकी कला उद्घाटित न हो आए और ताज का कोई प्रतिस्पर्द्धी न बना दिया जाए।"

यहाँ हम इतिहास के सभी पाठकों एव छात्रों को बताना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम ज्ञासन के समय परस्वात्य पर्यटकों की एक कठिनाई को मे स्मरण रखें। मुस्लिम दरबार, यहचन्त्र, लूट-खसोट, हत्या के केन्द्र होने के कारण वहाँ शुट और अफवरहों के अतिरिक्त अन्य कुछ होता ही नहीं था। यहाँ तक कि साधारण वार्तालाप में भी धोखर और झुठ ही होता या। पाश्वात्य पर्यटक जो मुस्लिम दरबारों में आते थे, वे उन चाटुकार दरवारी उपजीवियों के मुख से सुने अपने प्रश्नों के असत्य और कल्पित उत्तर ही लिखने पर विवश थे।

इसलिए जब बेचारे बर्नियर ने ताजमहल के मुख्य निर्मात को दिखाने के

ताजभहल मन्दिर भवन है

लिए कार तो उसे यह कहकर प्रभावी ढंग से चुप करा दिया गया कि कहीं यह सारवारों के किसी प्रतिदेशों के लिए वैसा हो कोई ताजमहल न बना दे, इसलिए उसकी हत्या करवा ही गई। इस भद्दे तर्क की प्रकृतर सहस्रों प्रश्न हमारे मस्तिष्क में

वि सन्देह ऐसी स्थिति में इम स्थीकार करते हैं कि जिस प्रकार ताजमहल का रूभर आते हैं।

काल्पनिक निर्माता किम सुविधा के लिए वह लिया गया उसी के लिए उसकी हत्या थी कावा दी गा। लेखकगण अपनी स्वनाओं में विचित्रता और विविधता उत्पन्त करने के लिए अपनी लेखनों की नोक से अपने कुछ पात्रों को जन्म देते हैं, और कित मरवा भी देने हैं इसलिए कोई कारण नहीं कि शाहजहीं के दरवारी जायलूस नेतक इस करना में क्यों पिछाडे रहते ?

एक प्रकृत यह भी उठता है कि वर्तियर क्या कम-से-कम मारे गए वास्तुकार का नाथ हो क्यें नहीं बता दिया गया जिससे कि वह भाषी पीढ़ी के लिए कम-से-क्रम क्रम्नेख तो कर जाता? या कहीं ऐसा हो नहीं कि उसके नाम तक की हत्या करण दी गाँ भी है।

इसरा प्रस्त है जानगहल का निर्माण का मखौल है कि कोई भी व्यक्तित फिक्क को और उसी बाम्नुकार को दूसरा ताकमहल अनाने पर नियुक्त कर ले ? कारकार्त एकं सम्भावना से क्यों ध्यभीत का? किसके पास पैसा था जो दूसरा वाकमहरू बना ले ? परवर्ती पृथ्वों में हम यह सिद्ध करेंगे कि स्वयं शाहजहाँ के पास ची क्रमा पैमा नहीं था कि उसका आबा भी सुन्दर, भव्य एवं विहाल प्राचीन हिन्दू वरित-प्रामाद के कि आब इमको ताजमहल बताया जाता है, बनवा सके।

तंमा प्रम है कि का हाइकहाँ गलियारे में कोई खेल खेल रहा था या एक चरिया केवल बाब कारनुकृति के नमृते के विशेषाधिकार की इच्छा करता या कि किसमें कि बाई अन्य दूसरा ताजमहत्त बनाने का अधिकार न जता सके, और क्या चा करूव में अत्रक्षणंत्र शोकातुर भी मा? एक बार तो इमें बताया गया (टेबर्निया द्वारा) कि लाहकड़ी ने जनता का यन जीवने के लिए मुमताना को बाजार के निकट दशनका। उसके बाद इमें बताया गया कि उसने चारतुकार की इसलिए इन्स का दी कि का कहीं कियाँ वैसे ही बड़े मुगल को उपकृत करने के लिए चित्रस्त्री स्थारक न बना दे। का सब इमें काल्यवंचिकत कर देता है कि शाहवाहीं काई इतिष्ठित करताह व या कि जेक्सविया के बाटकों में विवेचित कोई विद्वका,

जिसका एक हाथ तो (मरणासन्त) मुमताज को नाडी पर हो और आँखें प्रशसा प्राप्त करने के लिए जनता की ओर।

तदपि एक अन्य प्रश्न है कि शाहजहाँ इतना सुकोमल इदय या कि अपनी सारी सम्बन्धि अपनी पत्नी का स्वप्निल मकबरा बनवाने में व्यय कर दे और फिर वह सहसा ऐसा बन्द और क़र बन जाए कि जिस वास्तुकार ने उसके स्वप्न की साकार किया उसी की इत्या करना दे?

अन्य सदेह जो उठता है वह है जब शाहजहाँ ने अपनी सारी सम्पत्ति एक शब को अनक्वर बनाने के लिए व्यय कर दी तो फिर क्या उसने अपने मन में यह पहले ही ठान लिया था कि वह आजीवन फटे-पुराने कपड़े पहनता रहेगा?

वे इस प्रकार की असीम असंगतियाँ हैं जिनका यथार्थ शोध विस्वविख्यात उतिहासकारों को करना चाहिए।

भारतीय इतिहास-लेखन में जिस मात्रा में छलना का प्रवेश हुआ है वह बड़ी ही आश्चर्यकारक है।

गुप्तचरीय अन्त्रीक्षा, विधिवेत्ता सदृश प्रश्न पद्धति, तार्किक संगतियाँ और ऐसे अन्य सब निदेशक सिद्धान्त जो रीतिशास्त्र रेनियर वाल्श तथा कौलिंगवुड सद्श सुविख्यात जनों ने सुझाए हैं उनकी पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई है और हमें ऐसा इतिहास पढ़ने के लिए दिया गया जिसको साधारण सृक्ष्म प्रश्न के आधार पर टुकड़े-टुकड़े किया जा सकता है।

वक्त लेखक मियाँ मुहम्मद खान दावा करता है कि 'अन्ततः रहस्य उद्घाटित हो गया। हम चाहते हैं कि जास्तव में उसे वह रहस्य प्राप्त हो गया होता। हम उसके दाये के इस भाग को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि ताजमहल के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक जो विवरण अधवा लेख किसी अन्य वस्तुकार की और संकेत करते हैं वे मिध्या हैं, किन्तु उसके दावे का दूसरा भाग कि उसका कथन इस सम्बन्ध में अन्तिम है, हमें भय है कि यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

तदिप बंगलौर-निवासी मुहम्मद खाँ के पुस्तकालय में प्राप्त पाण्डुलिपि की कोज को हम विशेष महत्त्व देते हैं, क्योंकि इससे हमारी खोज को बहुत पहले की यी, को सुदृद समर्थन प्राप्त होता है। हमारा दृद मत है कि अब तक किसी इतिहासकार अथवा विश्वविद्यालय ने यह साहस नहीं किया कि ताजमहल के निर्माण से सम्बन्धित शाहजहाँ की अधिकृति पर समस्त भ्रान्त कथनों अधका

ताजभहल मन्दिर भवन है

इस्लेखों को एक स्थान पर संगृतीत कर सके। कोई भी इस कार्य की संफलता की इस्लेखों को एक स्थान पर संगृतीत कर सके। की की बालसाओं के गम्भीर गर्त आहा नहीं कर सकता। यह तो तोक बैसा होगा जैसा कि बालसाओं के गम्भीर गर्त आहा नहीं कर सकता। यह तो तोक बैसा होगा जैसा कि बालसाओं के गम्भीर गर्त को नाम संग्रे के लोक की है वह और कार नहीं अपित एक

को नापने अवना कियो गान्य सागर का सामित कर ना उ अह जो विया प्रोहण्यद सान ने छोज की है वह और कुछ नहीं अपितु एक अस कपान करियत विवरण है। इस प्रकार के कितने ही विवरण ससार के किसी भी भाग में होंग्रे जा सकते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि पिछले ३०० सालों के भी भाग में होंग्रे जा सकते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि पिछले ३०० सालों के भी भाग में होंग्रे जा सकते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि पिछले ३०० सालों के भी भाग में हांग्रे जा सकते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि पिछले ३०० सालों के भी भाग तावनहरू के निमान पर जाहजहाँ की अधिकृति के सम्बन्ध में कितने ही लोगों में अपने कालम बनाई किन् में भी मात्र मन-गड़ना विचार ही प्रकट करके रह गए।

इक्त लंख में स्थय इस प्रकार के सकेए हैं कि जिससे उसके असत्य होने का प्रथम प्राप्त को आता है। उक्त पाण्डुविधिय में सूठे और उलक्षनपूर्ण विद्युरणों कर ऐसा मण्ड है कि जिससे एक पुगल राजकुश्वार की प्रशंसा करना तथा लेखक के पिता और दो शहरों महित स्वय ताजमहल के प्रभुख निर्माता का सूठा क्रेय अर्जित करना और दो शहरों महित स्वय ताजमहल के प्रभुख निर्माता का सूठा क्रेय अर्जित करना है। और का तथा कि औरगजेब के भय से उस पाण्डुलिपि को किसी गुप्त स्थान पर है। और का तथा कि औरगजेब के भय से उस पाण्डुलिपि को किसी गुप्त स्थान पर हिच्चे आदि की बात से यह सिद्ध होता है कि लतफुल्ला खाँ ने तोता-मैना के किसतें को भाँच को कि अन्य मुसलभानी विवरणों से किंचित भी रोचक नहीं, इसने को एक बहुबना रखा।

औरंगनेव इतना काँइया, निर्मम और निर्वृद्धि बादशाह था कि वह किसी प्रकार को करणना और गरूपमुका दाये को सहन कर ही नहीं सकता था। जब वह अपने वैपांकाक अनुभव से (अप्र्युंगक हीतहरसकारों को भाँति नहीं) जानता था कि ताबकाल एक अधिकृत हिन्दू प्रासाद है तो कीन मुसलमान शिल्पकार या वास्तुकार पर बाद का साहम कर सकता था कि वह उसका निर्माता है ? यही कारण है कि त्वाकृतका ने अपने बंगारी के क्षणों में कुछ परिमयन पछ लिखे और उन्हें किसी म्यान या किया दिया किससे कि भावी पीड़ी थोखे में आ जाए। यह कोई अहुत गलत का एक प्रवास को होता, क्शेंकि अब हमने उसके दिवरण देखे तो हमें उस पर विस्थान करने के लिए कहा गया कि वावमहल के सम्बन्ध में यही अन्तिम एवं निर्माव है। यहने कर है कि उमका यह सद्दा प्राप्त कपन भी भावी पीड़ी ने बड़े कान के हवा और काम हैट की माँति पर किस दिया। यह कोई भी प्रभाव उत्पन्न करने में असलत हा। किर दूसरी प्रकार को वह आहा ही क्या कर सकता वा ? काम के स्वास्त्र करने की प्रभाव उत्पन्न करने के सकता है। वहने के सकता वा ? काम के स्वास करने की प्रभाव उत्पन्न करने के सकता हो। कर दूसरी प्रकार को वह आहा ही क्या कर सकता वा ?

बौद्धार सहनी पड़ेगी, इस प्रकार लतफुल्ला महदिस का दावा भी अप्रभावित भावी पीढ़ी ने बिना उस पर किसी प्रकार का विचार-विमर्श किए ही, चुपकाप इतिहास की नाली में डाल दिया है।

तद्पि लक्ष्फुल्ला के विदरण की उपयोगिता पर दो दृष्टियाँ से विचार करने को तत्पर हैं। उसके अधिकारपूर्ण दावें को हम उसी के समान अन्य काल्यनिक विदरण के साथ इतिहास के क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिए लगुड़ रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

उसका कोई दूसरा उपयोग है कि उसके इस दावे को स्वीकार करने में हमें कोई हानि नहीं कि वह, इसके दो भाई तथा उनका मिता शाहजहाँ द्वारा नियुक्त वे अभिक होंगे जिन्होंने अधिग्रहीत हिन्दू प्रासाद करे कबगाह में परिवर्तित करने के लिए कब की खुदाई, पायरों की नक्काशी, मचान की बैंधवाई या दीवारों पर कुरान की आयरों खोदने का कार्य किया हो।

वहाँ हम यह भी स्थोकार करते हैं कि ताजमहल के निर्माण पर विभिन्न विवरणों एवं पुस्तकों में जो अनेक नाम प्राप्त होते हैं वे इस अर्थ में सत्य अथवा यथार्थ हो सकते हैं कि उन्होंने उस हिन्दू प्रासाद को मकबरे में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निवाही हो, क्योंकि उपरिलिखित विकृतीकरण की प्रक्रिया में हजारों व्यक्तियों को आवश्यकता पह सकती थी जिसमें से कुछ सौ नाम ही प्रकाश में आए, इसलिए कोई कारण नहीं कि वे नाम असत्य हों।

किन्तु उन पर जो क्रिया थोपी जा रही है वह कल्पित है। यही कारण है कि विगत ३०० वर्षों से ताजमहल के वास्तविक निर्माता को लेकर कभी एक नाम और फिर दूसरे नाम का नकाब पहनाकर सफल खेल खेला जा रहा है।

विभिन्न विवरणों में उल्लिखित सभी नामों को उन लोगों के स्वीकार करते हुए कि जिन्होंने प्रासाद को मकबरे में परिवर्तित करने में सहयोग दिया है, हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि किस प्रकार सर्वोपरि सत्य विभिन्न पत्यों और कल्पनाओं में तारतम्य बिठलाने में सक्षम है। किसी भी अभिनव ऐतिहासिक अन्वेषण की यह एक परोक्षा है। नई खोज, यदि वहीं वास्तविक उत्तर है तो, पूर्ववर्ती विभिन्न विवरणों में प्राप्त विखरे सूत्रों में परस्पर साम्य स्थापित करे।

## एक अन्य भ्रान्त विवरण

अपने कंक्षानुसार, पाठकों को ताजमहल के मौलिक निर्माण से सम्बद्ध अनेक पारण्यिक एव भ्रामक विकरणों के नमूने के रूप में उदाहरणों में परिचित कराने के लिए इस कहीं 'दि इलस्ट्रेटेड बोकली ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित एक अन्य लेख<sup>5</sup> के उद्धान प्रस्तुत का रहे हैं। लेख इस प्रकार आरम्भ होता है :

"अब ताबमारक का निर्माण हुआ था तो जो बहुत से यांत्रिक उपकरण आज बक्तक है के अब नहीं के। हो भी इसके निर्माण-कार्य में जिस असाधारण बृद्धिकोशन तथा उच्चकोटि के अभियांत्रिको सम का परिचय दिया है यह मस्तिष्क को चिक्त करता है।

"को कार्रागर नियुक्त किए गए उनको बुद्धि और श्रम भी कम सराहनीय मही इस महान् जिल्ल क्यान को ईट और गारे से उतारने के लिए १६७ फीट लम्बे और ३७३ फोट भीड़े केड में ४४ फोट गहरा खोदा गया, वहीं भूगर्थ-स्थित पानी की क्या को। खादे गए मारे केड को तरल चूने में पत्थर के टुकहों को डालकर भरा गया विससे कि वासमहल् आमा-बत-खान्त और एक मस्जिद, जो सब एक-दूसरे में सट हुए के, उनको नींच को एकसार किया जा सके। लगभग २० हजार व्यक्ति इस काम का विमुक्त किए गए।

"इब क्षेत्र कर ३१३ काँट बर्णकार और 6 कीट कैंचा, ताजगहल का स्तम्थ-बीट किंक्स बढ़ते काबरब संगवरमर के परवर और गारे-चूने का बनाया गया था, इस काबरब को टूटे-कूट कवा का जाधार तैयार करने के बाद उसकी आकृति के अनुरूप कैचाई तक रखा गया 'तब वह संगमरमर का आधार स्थिर किया गया।

"मुख्य अभियांत्रिकी की समस्या थी, उस कार्यकाल में आवश्यक निर्माण-सामग्री को उस कैचाई तक पहुँचाना, यह कार्य वर्णकार लकड़ी के खम्भों को एक साथ बाँधकर अत्यन्त परिश्रम से शीर्ष कैचाइयों तक कसकर किया गया। सामान से लदे खच्चर और खच्चरणाहियों के आवागमन के लिए ४० फीट चौड़ा बुमावदार चब्तरेनुमा मार्ग बनाया गया जो १×२० के अनुपात में ढलवाँ था। यह घुमावदार मार्ग गुम्बद के चारों ओर खूमता था और यह तब तक स्थिर रहा जब तक कि भूतल से २४० फीट की कैचाई तक निर्माण-कार्य सम्पन्त नहीं हो गया। मचान और चुमावदार मार्ग बनाने के लिए विशिष्ट अभियन्ता नियुक्त किए गए तथा ५०० बढ़ई और ३०० लोहार भी इस कार्य पर नियुक्त किए गए। उस खुमावदार मार्ग की लम्बाई ४,८०० फीट थी। सगमरमर के भारी पत्थर चरखियों द्वारा जो कि उस मार्ग में गाड़ी

"इस विशाल कार्य के लिए निर्माण-सामग्री अनेक दूरस्य स्थानों से मैंगाई गई थी। सगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकउना से प्राप्त किया गया था, जिसके लिए लगभग एक सहस्र हाथी लगाए गए। पत्थर के एक दुकड़े का अधिकतम भार लगभग ढाई दन होता था जिसे एक हाथी सरलतापूर्वक डो सकता था। चरिखयों को चलाने के लिए भी बहुत हाथी लगाए गए थे।

"मचान के लिए लकड़ी काश्मीर और नैनीताल के वनों से लाई गई थी। हैट तथा अन्य हलकी सामग्री को निर्माण-स्थल तक ले जाने के लिए २,००० केंद्रों और १,००० बैलगाड़ियों की व्यवस्था थी और लगभग १,००० खच्चर उस सामग्री को उठाकर युमाबदार मार्ग से कपर ले जाते थे।

"गुम्बद आदि के लिए वाछित संगमरमर को भूतल पर ही साँचे में वाला जाता या और फिर उसको चरिखयों द्वारा ऊपर पहुँचाकर अपेक्षित स्थान पर स्थिर किया जाता था।

"जब मुख्य गुम्बद का कार्य सम्पन्त हो गया उसके बाद सलग्न भवनों तथा सहायक भवनों का कार्य हाथ में लिया गया और उसे भी उसी प्रकार पूर्ण किया गया

१ है इनल्ट्रेट बोकने लॉक इंग्डिंग के ३०-१३-११५१ के अंक में 'वासमहत्त के सम्बन्ध में कुछ तक' बोक्क के प्रकारित सुरुग्य सीव का लेख (

<sup>&</sup>quot;ताजमहल के चार कोनों पर चार मीनारें हैं"

<sup>&</sup>quot;यमुना नदी उस दाँचे से आधा भील दूर थी। जब भवन-निर्माण-कार्य

सन्पूर्व हो गया तो पित कृष्टिम रूप से रामुना को ताज के बराबर से बहाया गया जिससे कि उस स्थान की सुन्दरता में वृद्धि हो. "त्रकानीय मुसलमान लेखकों ने ताजपहल के आयोजकों और निर्माताओं

के नायों तथा हममें प्रयुक्त भूम्यवान मान्यों के नामों तथा हनकी भागा का भी उत्सेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद ईसा अफन्दी जो तुर्किस्तान का क उपका प्रमुख प्रक्रपक्षमां एवं किल्पकार या। विमीज-कार्य पर जिन अन्य विदेशी मोगों को लगाया गया वे अरब, फारस, सोरिया, बगदाद तथा समरकन्द के थे, और कम-के-कम एक क्रामीसी मुनार औस्टीन ही बोरहोक्स था।

"वो बहुमूल्य राल इसमें लगाए गए उनमें बगदाद से लाए गए ५४० लाल मनि कपी तिवाद में लाए गए ६७० मील मनि, रूस से लाए गए ६१४ हरित मणि, दक्तिय से लाए गए ५५९ गोमेटक मिन तथा मध्य भारत से लाए गए ६२५ हींरे थे। बाब का निमाय-कार्य १६३२ में प्रारम्भ हुआ या और १६५० तक भी पूर्ण नहीं हुआ का। ऐस्त विश्वास किया जाता है कि वाजयहल की लागत १ करोड़ ५० लाख से संक्रिक को को आज के मूल्य-सूची क्षंक के आधार पर उसकी दस गुनी होती है। इसमें से ही- कियाँ वो शब्द-कोद से दिया गया था और एका-तिहाई विभिन्न प्रान्तों के राज्य-कोट से दिया गया का विभिन्न भागों में व्यय किए गए धनराहि के मोंकड़े उनमें मम्बन्धित काणक-पत्रों में सावधानों से अंकित किए एए हैं जो आज भी उपस्था हैं

"सहकरों को अपने बादशाहत में भव्य था, अपने शौक में भी यह उतना ही 🕶 का अपने कर्तिप्रय प्रेयमी की म्यृति को स्वायी रखने के लिए शाहकहाँ ने वह म्याक बनवाय। इतिहास में अपने नाम तथा प्रशस्ति के लिए इसके निर्माण का निम्बन किया। ३०० वर्ष बाद आज भी यह शिल्पकला की चरम उपलब्धि के रूप में ब्रांधरिका है।"

अब इम कर्ता उद्धव लेख का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। जो माप के परिमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे पूर्ववर्षी हिन्दू रामप्रभाद से को आज हमारे सम्मुख ताज्यहरू के रूप में क्रिका है कर्या जी लेकर कियी भी रचना के कलेवर में टूँसे जा सकते थे।

भा विकास कि किस प्रकार भवत भवत बनाया गया, वह स्थवट तथा उन क्रमकर्मान कामूकर्त है, को यह सब देख सकने का दावा करते थे, लिया गया

जहीं तक ५०० बद्ई, ३०० लोहार तथा ऐसे ही अन्य श्रमिकों को नुियक्ति की बात है, उसमें हमारा कोई विशेष आक्षेप नहीं है, क्योंकि विशाल हिन्दू राजप्रासाद को जो कि आजकल राजमहल है, मुसलमानी मकबरे में बदलने के लिए मचान लगाने में ही इतने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ सकती थी।

जब वह वहस्तुकारों के परिचय पर आता है, लेख में इस विषय पर कोई नथा प्रकाश नहीं डाला गया है। उसमें केवल कुछ पुराने नामों की ही पुनराशृति की गई है और जैसाकि हमने पहले उल्लेख किया है कि वे सब नाम सत्य हो सकते हैं. क्योंकि कम-से-कम उन नामों के व्यक्ति तो रहे ही होंगे जिन्होंने हिन्दू प्रासाद को एक मुस्लिम मकबरे के रूप में परिवर्तित करने में सहयोग दिया था।

और जहाँ तक दूरस्य रमुना नदी के कृत्रिम रूप से ताजमहल के पार्श्व में बहने की बात है, इस सम्बन्ध में जितना कहा जाय वह कम है। क्योंकि मुस्लिम इतसन में इस प्रकार की कला का सर्थया अभाव था। निरन्तर लूट-खसोट और मरसंहार में संलग्न मुसलमानों के शासनकाल में जो चोड़ी पाठशालाएँ वीं भी तो उनमें केवल कुछ अशिक्षित हठधमियों को कुरान की शिक्षा ही दी जाती थी। हम पुन- यही स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि प्राचीन अथवा मध्ययुगीन मुस्लिम साहित्य में वास्तुकला पर एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिससे यह दावा सिद्ध हो सके कि वे वास्तुविद्या या नागरिक अभियान्त्रिकी के विषय में भी कुछ जानते थे। इसके विपरीत हम भारतीय हिन्दू शिल्पकला की अपने ग्रन्थों की ऐसी सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें न केवल इस विधा के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है अपितु जो आज के युग में भी उस समय की हिन्दू शिल्पकला की श्रेष्टता सिद्ध करती है। आइन्दर्य नहीं कि प्राचीन हिन्दू शिल्पकला तथा अभियान्त्रिकी-कौशल का ही यह सुपरिणाम है कि अनमेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के पहाड़ी दुर्गों तथा कोणार्क, खजुराहो, सोमनाय, अजन्ता, एलोरा, मदुरा, मार्तण्ड और मोधेरा आदि जैसे कुछ की विस्मयजनक भव्यता आज भी उसी रूप में विद्यमान है।

हिन्दू राजप्रसाद और दुर्ग सदा ही दो कारणों से नदियों के किनारे बसाए जाते वे। प्रथमतः नदी कम-से-कम एक ओर तो स्वाभाविक खाई का कार्य करती ही थी और दूसरे वह कभी न समाप्त होनेवाले पानी का होते हैं। राज मानसिंह का प्रासाद (जो उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था और यह आवश्यक नहीं कि उन्होंने ही बनवाया था ) इसी विचार से नदी के किनारे बनवाया गया था। वही राजप्रासम्द वर्तमान वाजमहल

है। इसलिए नदी के प्रवाह को बदलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। एक इजार बैलगाड़ियों, एक इजार कुकारों और दो इजार केंटों की संख्या

ऐसी गोलपोल है कि जिस पर विज्ञ्यास किया का सके। तदिप कुछ कालपनिक अतिक्योक्तियों को बोहकर हम उन्हें इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि वे सभी पतु और गाहियों उतने बड़े प्रासाद को तोड़-फोड़कर मकबरे के रूप में बदलने के

लिए प्रयुक्त किए गए होंगे। को हो, लेखक हारा प्रयुक्त भीतार जब्द पर हमें आपत्ति है। ताजमहल में

स्तम्थ हो है किन्तु भीकर नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। मुस्लिम भीनारें भवन के कनों से आरम्भ होती हैं। हिन्दू स्तम्भ भवन की सतह से ही प्रारम्भ होते 🕏 केले कि तककांका कुतुबमीनार (दिल्ली), तथाकांघत हिरनमीनार (फलेहपुर संकरो), तामपहल के संगमरमधे स्वम्भ और वितीह दुर्ग में राजा कुम्भा को मीनार ŧ١

विसी मोहम्बद दीन दावा करता है कि "भवन आज भी अपने निर्माण की समाधि के दिन बैस्त ही सुन्दर और नवीन दिखाई देता है।" हम लेख के विद्वान् लेखक से भूजतय प्रस्तव है। चूँकि यह संकेत करता है कि ताजमहल का निर्माण सबच्हों के काल में हुआ, इम इससे असहमत हैं और कहते हैं ताजमहल के नाम में प्रसद का अस्तित्व भारत में मुसलमानों की मुसपेत से इताब्दियों-पूर्व से ही विकास का

लेख के अनिम नाग में लेखक इमें बताता है कि ताजमहल में प्रयुक्त बहुमूल्य अन बिनमें बणदाद से लाए गए ५४० लाल मणि, ऊपरी तिब्बत से लाए गए ६०० मील मणि कर्णद्-आदि हैं। इस सन्दर्भ में हम केवल इतिहास के मेथावी व्याप्त भार एक एक इस्पिट को उद्धा करना बाईंगे। इस्पिट कहता है<sup>†</sup>—"स्वर्ण, रक क्या क्यूप्त्य राजें के सम्बन्ध में जिस बन्तवटी सूक्ष्मता और सफाई के साम विकास दिया गमा है तथा जिस आस्वर्यम्थ होग से अतिहायोक्तियों के साथ राशि को क्याकर क्यान को काले है उससे उनके मस्तिका में समिविष्ट पहुयन्त्र-रचना के सुदृढ़ प्रतान का आवस्य होता है।""

नर्जाप का एक एम इतियद के उदम विचार नहींगीरनामे के कतिपय तथ्यों

के प्रति क्यक्त किए गए हैं, तदिंप सभी मुस्लिम इतिहासों पर लागु होते हैं।

तालयहल मन्दिर भवन है

इसलिए हम लेख के लेखक मियाँ मोहम्मद दीन और अन्य पाठकों को कहना चाहते हैं कि ताजमहल में प्रयुक्त बहुमूल्य रत्नों के सम्बन्ध में जिन सूत्रों से आँकड़ों की कल्पना की गई है उनसे उनके भन में सन्देह उत्पन्न होना चाहिए सर एच. एम. इलियट जैसे विवेकशील और विलक्षण इतिहासकार अपनी अन्तर्दृष्टि से अब उस कपोलकल्पना का पर्यवेक्षण का सके हैं।

उक्त लेख का लेखक जिन लेख-प्रपत्रों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ताजमहल पर व्यय हुई राशि का निर्देश करता है वह केवल इस तथ्य के उल्लेख से सहज ही चह्यन्त्र सिद्ध हो सकता है कि व्यय हुई राशि के सम्बन्ध में विभिन्न विवरणों से प्राप्त आँकड़े चालीस लाख रुपए से नौ करोड़ रुपए तक हैं। इन्हीं के मध्य वह स्रोत भी है जिसके आधार पर मियाँ मोहम्मद दीन ने उद्धत किया है कि लागत लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपए होगी।

उनका यह लिखना कि 'लकड़ी के खम्भों को परस्पर बौधकर' दूसरा ऐसा विवरण है जो मिर्यों मोहम्मद दीन के स्रोत की अनिधकृततः को धोखा देता है, क्योंकि टैवर्नियर ने पहले ही बता दिया है कि लकड़ी प्राप्त न होने के कारण सभी भचान हैंटों के बनाए गए और यही कारण है कि सम्पूर्ण कार्य की अपेक्षा मधान बाँधने का खर्च अधिक बैठा।

इन सबसे कपर मियाँ मोहम्मद दीन के लेख में सबसे बड़ी कमी यह है कि अपने आँकड़ों एवं तथ्यों के प्रमाणस्वरूप उसने कोई अधिकृत उद्धरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

क्षेत्रक क्ष्म क्षम क्ष्म क्षम क्षम है, येथा ५५०

## बादशाहनामे का विवेचन

को उदाहरण पिछले अध्यापों में उद्धार किए गए हैं वे पाठकों को यह विश्वास हिलाने के लिए प्रयोग होंगे कि ताजपहल से सम्बन्धित शाहजहाँई कथाएँ भमजाल है। ज्वों-ज्यों आप उनको गहराई में खाएँगे, न्यों-त्यों आप भ्रम में फैसते आएँगे, बैभाकि पहले बताया जा चुका है वे एक ऐसा अधाह गर्त निर्माण करती हैं कि जिसकों यह पाना किसों के लिए संभव नहीं है। अपने दैनदिन के अनुभव से इम जानते हैं कि काई आधारभूत असत्य बाद के असत्य द्वारा न तो कियाया जा सकता है और न साथ सिद्ध किया वा सकता है। ऐसा असत्य बढ़वा हुआ भ्रमजाल का निर्माण का देश है, हाजमहत्व के सम्बन्ध में ऐसा ही कुछ हुआ है।

तावमहम सम्बन्धी ताइजहाँई कथा के उन सभी विभिन्न स्रोतों का सर्वेक्षण करने के उपयम्भ इस निकर्ष पर पहुँचे हैं कि शाइजहाँ का दरबारी इतिहास-लखक, मुन्ता अब्दुल हमीद लाहोरी, जो यह स्वीकार करता है कि ताजमहरू हिन्दू प्राप्ता का हो केवल एक ईमानदार है।

कर इमें उसके इतिहास का किवित् सूक्ष्मरूपेण निरोक्षण करने दीजिए। वाक्ष्मरूप के बूल निर्माध के सम्बन्ध में यह सात ध्रम इस कारण उत्पन्त हुआ, क्वींक इतिहासकारों ने बादशाहनामें के प्रथम भाग के पृष्ठ ४०३ पर अंकित शब्दों को पूर्वत्रपा उमेशा कर दी। कदावित् उसके शब्दों की उमेक्षा इसिलए की गई कि श्रीवहासका वाक्ष्महल को मूलतः प्रेम के स्वप्नलोक की स्मृति मानने का मोह जैजाद हुए थे। अब इस उसको अधिकाधिक ईमानदार और सत्ययुक्त मानते हैं। बादकानमें में वाक्ष्महल का को विवरण दिया गया है उस पर बरा हमें एक और स्वन्ता से दृष्टिपत करने द्रिवर।

प्रथम प्राप्त को अक्षत देने योग्य है वह है कि जब पारस्परिक कथन हमें यह

बताता है कि शाहजहाँ ने ताजपहल के निर्माण के लिए व्यक्तिह से एक खुला मैदान खरीदा और उस पर एक प्रासाद बनवाया, तब मुल्ला अब्दुल हमीद अपने बादशाहनामें के द्वारा निष्मक्षता से हमें बताता है कि वह जयसिंह था किसे अपने भव्य (चिजल, आल्त मंजिल, इमारतें आलीशान वा गुम्बजें) गुम्बदयुक्त पैतृक्ष प्रासाद के विनिमय में खुली जमीन प्राप्त हुई थी। हमें यह भी बताया गया कि इस भवन के बारों और हरा-भरा (सक्त जमीनी) विशाल उद्यान था।

यदि शहजहाँ किसी नव-निर्माण को ही अधिशाणी था तो क्या वह किसी ऐसे स्थान को चुनता जिस पर भव्य प्रासाद विद्यमान था? उस राजप्रासाद को ध्वस्त करना और उसकी नींच उखाड़कर दूसरी भरना बहुत हो विशाल कार्य होता। उस मलबे को उठाना व्ययसाध्य और आयन्त श्रमसाध्य होता। ऐसे कार्य में शाहजहाँ अपने समय और धन का अपव्यय क्यों करता जबिक उसके पास दूसरा खुला स्थान था जो कि उसने विनिमय में दिया बताया जाता है? यह विनिमय क्या सिद्ध करता है? क्या यह, यह सिद्ध नहीं करता कि शाहजहाँ यह चाहता था कि जयसिंह अपने लिए दूसरा प्रासाद बनवा ले जबिक शाहजहाँ ने उसका पैतृक प्रासाद अपनी बेगम के लिए बने-बनाए मकबरे के लिए देने को बाध्य किया और इसके साथ ही उसने उसी तौर से एक हिन्दू राजपूत-परिवार को उसके अधिकारों से विवार करके उसकी अपार सम्पत्ति पर अनिधकृत अधिकार कर लिया? क्या यह मुसलपानों की भारत में स्थापी परम्परा नहीं रही कि वे हिन्दुओं की सम्पत्ति पर अधिकर कर लिया करते थे और क्या शाहजहाँ स्वयं उच्छुंखल व्यवहारकर्ता नहीं था? यह तथा ऐसी अन्य सभी बातों पर हम अगामी किसी अध्याद में प्रकाश हालेंगे।

हम पाठकों का ध्यान मुस्ला अब्दुल हमीद लाहाँरी द्वारा निर्देशित उस तथ्य की और दिलाना चाहते हैं, जिसमें मुमताज के राव को बुरहानपुर की कहा से उखाड़कर बड़ी शोग्रता से लाया गया जबकि पृष्ठ ४०२ पर किसी के शाही कोपभाजन बनने पर उचित दण्ड प्राप्त करने का उल्लेख है। मुमताज का शव लाकर सीधे किसी विशाल हिन्दू प्रासाद के गुम्बद के नीचे दफना दिया गया। इसका क्या अभिप्राय है? लाहाँरी कहता है कि अनुमानित लागत (उसको मुसलमानी मकबरे में बदलवाने, अर्थात् कब को खुदकने और भरवाने, कब बनवाने, अतिरिक्त सीढ़ियाँ तथा भूमिगत कक्षों को बन्द करवाने, कुरान को आयतें खुदवाने, एक विशाल भवान बनवाने पर) ४० लाख रुपए थी। इस आँकड़े को हम स्वीकार करते हैं केवल कतियद आंतरपोकित्वों को कोडकर किन्हें विचीलिए बढ़ा-चड़ाकर बताते हैं।

इसके बाद लब्बे अनारात रहा मीन बाबा रहता है।

अपने बादराहवामे के द्वितीय भाग के पृथ्व ३२२ से ३३० तक मुलला अब्युल हमीद लातीरी नियोध के सम्बन्ध में विकाय और नामों का उल्लेख करता है। वह 'बीब' से प्रारम्भ करते है जिसका सामान्यतमा यह अधिप्राय समझा जाता है कि विकाल प्राप्तद को नीव रखी गई होगी। कब की नींव तो भूमि से हो रखी जाती है, क्योंकि जब भागी में सुदे गर्दे में ही दफनाया जाता है। उसके इन शब्दों का, कि भूमि को तह तक गींव खोदी गई, केवल यही अर्थ है कि कब को मिट्टी तथा गारे

बादशहनाने का लेखक लिखता है<sup>4</sup> है कि कब (नकली कर्ज़ो सहित) की आदि से बह गया। चूदर्व पर चौब लाख क्यम काथ किया गया। यह आरचर्यजनक नहीं है। सम्पूर्ण कर्म को अनुनर्गनत लागत ४० लाख रुपए की, इसमें से पाँच लाख रुपया जो कहा और नकनी कर पर क्या किया गया, यह निकाल दिया जाए तो कुरान की आयतें कृत्वाने (जितने विधिन चितियों और मकबरे की केंचर्ष तक मचान बैधवाने का कार्य भी जामित है) पर तीन २५ लाख रुपया व्यय हुआ। इस इंकतरफा व्यय के सम्बन्ध में इम टैबर्निया के इस कवन में मूर्ण समर्थन पाते हैं कि सम्पूर्ण कार्य की अपेक्षा प्रचान बैंक्क्रने का स्तर्व अधिक बैठा। कुरान की आयर्ते खुदवाने और मचान बैंक्सने का क्षर्य कर और नकली कर्तों को खुदाई से सात गुणा अधिक है। जैसा कि इपने इससे पहले भी अनेक बार सकेत किया है। मचान बँधवाने में हुआ यह आनुपतिक व्यव स्वय में पर्याप्त प्रमाय है कि उसकी तुलना में मुख्य कार्य कम मारा का का

कुछ पत्रव कडो और काली कड़ों पर काम किए गए पाँच लाख रुपयों को अञ्चानांश्व सन्। सनते हैं इमलिए वे इस निकार्य पर पहुँच सकते हैं कि उस क्पर से कुछ और के बताय गया होगा। यह निकार्ष अनुपयुक्त है। पहले तो मुल्ला कबुल इमोद साहीरों ने स्थम ही हमें ठीक बताया है कि राजप्रासाद पर अधिकार किय गया। पूसर, बैसा कि प्रय पहले ही सकेत कर चुके हैं कि मुसलमानी आँकड़ों की अतिशयोक्तियों तथा अधिक अनुमानों को कम करके ही यथानुरूप अनुमान करना चाहिए, तब रोप शक्ति होगी, क्योंकि निचले भाग और भूगर्भ की खुदाई तथा कब और नकली कब्रों में बहुमूल्य पत्थरों को लगाना और राजप्रासाद की पहले की पच्चीकारी के अनुरूप सुन्दर पच्चीकारी करवाने में अतुल सङ्गि व्यय होना स्वाभविक है।

शाहजहाँ के अपने दरवारी इतिहास-लेखक के उसके शासन के राजकीय इतिहास बादशाहनामा से निम्न निष्कर्ष की निष्यति होती है :

- १. ताजमहल हिन्दू प्रासाद है।
- २. इसके चारों और एक भव्य और विशाल ठ्यान है।
- ३. विशाल राजभवन-समृह प्राप्त किया गया ('यदि ऐसा है तो) और विनियद में उसे खुली भूमि दी गां। यह भी सदिग्ध हो प्रतीत होता है क्योंकि दी गई भूमि का परिमाप और स्थान का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अधिक सम्भावना यही है कि जयसिंह को उसके विशाल संपत्तिवाले पैतृक भवन से निकालकर उस पर अधिकार कर लिया हो।
- ४. हिन्दू प्रासाद में एक गुम्बद था।
- ५. मुमताक का शब बुरहानपुर की कब से उखड्वाकर आगरा मैंगवाया गया और उसे, ऐसा वे कहते हैं, तुरन्त गुम्बद के नीचे दफनाया गया।
- ६. अनुमानित व्यय (हिन्दू प्रासाद को मुस्लिम मकबरे में परिवर्तित करने में ४० लाख रुपए था (वास्तविक व्यय अज्ञात है)।
- ७. उपरिलिखित एशि में से ५ लाख रुपए कहाँ और नकली कहाँ के निर्माण में तथा रोव ३५ लाख रुपए मचान बैंधवाने और कुरान की आयर्ते ख्रदवाने में खर्च हुए।
- ८. शिल्पकार और वास्तुकारों का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ दारा वाजमहल बनवाया ही नहीं गया था।
- ९. ज्ञाहजहाँ के काल में वह हिन्दू प्रासाद मानसिंह प्रासाद के रूप में जाना काता था एकपि वह उस समय उसके पौत्र जयसिंह के अधिकार में था। उपरिलिखित तथ्य पूर्णतया सत्य होने से इस सत्य के अनुरूप हैं कि

<sup>्</sup> चलकारको के समझ २. पृष्ट ४१४ वर लिखा है—"वा यंत्र लाख रुपए वर रीजाया भूनकारो क विकास अभिन्न कार का क्यों कर्तन होटे आसमान ना दीहा।""

#### ताजमहल मन्दिर भवन है

शासनहरू एक हिन्दू प्रासाद है जिसे मुस्लिम भकारे में चरिवर्तित करने के लिए शासनहरू एक हिन्दू प्रासाद है जिसे मुस्लिम भकारे में चरिवर्तित करने के लिए बास्तुकारों के सम्बन्ध में अनुमान और बहुत कम धनराशि (चालीस लाख बास्तुकारों के सम्बन्ध में अनुमान और बहुत कम धनराशि (चालीस लाख क्या) को बाजमहरू पर करन की गई उसके सम्बन्ध में सन्देह आदि-आदि ये सब असगत और जन्नामाधिक हैं।

Selfeste.

### ताजमहल की निर्माण-अवधि

इस अध्याय से प्रारम्भ कर हम यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि ताजमहल-सम्बन्धी शाहजहाँ की कथा किस प्रकार अनुमान पर आधारित है। शाहजहाँ द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की स्मृति में ताजमहल के एक मकबरे के रूप में बनवाए जाने के अनिधकृत अनुमान से प्रारम्भ कर उसके सम्बन्ध में विभिन्न तथ्य विभिन्न लेखकों द्वारा अपनी इच्छानुसार कल्पित किए गए हैं। परिणामस्वरूप इतिहास काल्पनिक गल्पों के बोझ से इतना बोझिल हो गया कि ताजमहल के मूल निर्माण-सम्बन्धी तथ्य एकदम विलुप्त हो गए।

इस अध्याय में हम ताजमहल के निर्माण में लगे वास्तविक समय के प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं। यदि शाहजहाँ ने स्वयं ताजमहल बनवाया होता तो किसी प्रकार के अनुमान के लिए कोई स्थान नहीं था क्योंकि तब हमारे पास इतने विशाल कार्य में लगे व्यक्तियों एव कार्य का ठारम्भ से अन्त तक का अधिकृत रिकॉर्ड होता। किसी भी प्रकार के अधिकृत रिकॉर्ड का अभाव सुस्पष्ट विसंगति है। कुछ काग्रज-पत्र तथा रिकॉर्ड का जिन किन्हीं लेखों में उल्लेख पाया जाता है वे स्पष्टतः जालसाजियाँ हैं, क्योंकि उन पर कोई भी सहजता से विश्वास नहीं कर पाता।

यदि ताजमहल का निर्माण मकबरे के रूप में हुआ होता तो इसके आरम्भ करने की विधि का साम्य मुमतान की मृत्यु-तिधि से होता किन्तु, हम यहीं से प्रारम्भ करें कि इस महिला को तो पृत्यु तिथि ही अज्ञात है।

यह है वह, जो श्री कैवरलाल कहते हैं, " मुमताक की मृत्यु १६३० में हुई।

१. पृग्व २९. 'दि ताब': लेखक केंबरलाल, प्रकाशक आर. के चिक्तशित हादस, ५७ दरियानंत, दिल्ली, मृत्य ३० हमए।

असको मृत्यु-तिबि ७ जून की किन्तु कुछ इतिहासकारों ने इस घटना को गलती से उसका मृत्युनावाम ७ जून का राज है जो एजना में भी मतभेद है, कोई उसे ७ और कोई १७ जामी है।"

जर मुमतार सह वहाँ की अत्यना प्रिय रानी होती तो जैसा कि ताजमहल के मूल निर्माण के सम्बन्ध में काल्यनिक विकरण दिए गए हैं, तो क्या यह सम्भव है कि बसकी मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध में इस प्रकार का मतभेद होता ? किन्तु जैसा कि हथ बार में बताएँगे, उसकी मृत्यु का ताहजहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यह शाहनहीं के इत्म को अनेक बॉटियों में से एक बी कम से-कम ४,९९९ में से एक क्त याँ वो को सहकरों की कामुकता का फ़िकार बनने की लालसा करती थी।

मुभक्तक क्राहबड़ों को हजारों बॉदियों में से एक बी तरे उसकी मृत्यु पर कोई

विजेष कारणा वक्षे की आवस्यकता नहीं भी।

XAL COM

वृभतात को मृत्यु-विधि अज्ञात होने के कारण हम यह समझ पाने में असमब है कि किस दिवि से 3न छ: महीनों की गणना की जाय जब मुमताज का क्रम बुरहलपुर को कत में दफ्लामा गया। यहाँ तक कि वह 'छ: मास' की अवधि भी सम्बद्धाः अनुमानित हो है, निश्चित नहीं।

कों वक कि अगर लाए बाने पर भी, हमें बताया जाता है कि मुमतान की अगले वर<sup>ी</sup> हिन्दू प्रास्तद के गुम्बद के नीचे दफनाया गया। इससे उसके दफनाए भने का तिथि और भी संदिग्ध हो बाती है।

इस मृत्रभूत अम्मण्या के बावजूद, यदि विभिन्न इतिहासकार ताजमहल के नियाय-काल के विषय में एकमह होते तो हम उसे सर्वसम्मत निष्कर्ष स्वीकार कर लेते। हुकंप ये वहाँ ऐसा कोई एकमध नहीं है। देखिए इस सम्बन्ध में कितने मत हैं :

१. व्हाराष्ट्रीय इत-कोह, जिसका उल्लेख हम पहले कर खुके हैं, लिखता है.<sup>१</sup> "निर्माण कार्य १६३१ में आरम्भ हुआ और अनवरी १६४३ में पूर्ण इना:" इस प्रकार यह अवधि १२ वर्ष से कुछ कम होती है।

२ दि एनक्षकचेपीहिका बिटेनिका कहता है, रे 'भवन-निर्माण १६३२ में

शासमहाल मन्दिर भवन है

आरम्भ हुआ"। दैनिक बीस हजार से अधिक ऋमिक नियुक्त किए गए जिससे कि १६४३ तक मकवरा तैयार हो जाय। यद्यपि सारा ताज-परिसर पूर्ण होने में २२ वर्ष लगे।" पहले ज्ञान-कोश के क्पिरीत यह ज्ञान-कोश दो विभिन्न अवधियों का उल्लेख करता है। एक तो १० से ११ वर्ष का और दूसरा २२ वर्ष का। इस २२ वर्ष की अवधि के विषय में हम यह ची जानना चाहेंगे कि मकबरे के लिए अख्यशाला, आरक्षण-कक्ष तथा अतिथि-गृष्ट जैसे भवन-समृह की क्या आवश्यकता थी? क्या मरणोपराना भी मुमतास के बुकां छोड़, बड़ी संख्या में चुड़सवार सैनिकों के संरक्षण में मुहसकारी करने की सम्भावना थी? क्या वह अतिथियों की भी अपेका करती थी ?

३. टैवर्नियर का विवरण सभी मुस्लिम-विवरणों के विपरीत चलता है। जो ठपरिठद्धत ज्ञान-कोशों का आधार बनता है । एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का विवरण वास्तव में टैवर्नियर तथा मुसलमानी विवरणों का मित्रण है। यह बीस हजार त्रमिक तथा २२ वर्ष की अवधि तो टैवर्नियर के विवरण से तथा ११ से १२ वर्ष की काल्पनिक अवधि मुस्लिम विवरण से लेशा

टैवर्नियर कहता है, " उसने अपनी आँखों से इस कार्य को आरंभ और पूर्व होते देखा है जिसमें २२ वर्ष की कालावधि में २० हजार श्रमिक निरन्तर कार्य करते रहे ("इसकी लागत अत्यधिक बी, केवल मचान बाँधना ही मुख्य कार्य से अधिक व्यवसुक्त वा"''

यदि यह भी अनुमान लगा लिया जाए कि टैवर्नियर आगरा में १६४१ में आया और निर्माण-कार्य उसके आने के तुरन्त बाद आरम्भ हो गया तो मह १६४१ से १६६३ तक चला। किन्तु शाहजहाँ को १६५८ में उसके पुत्र औरंगजेब ने गद्दी से उतारकर बन्दी बना दिया था। तब किस प्रकार मुमताक के मकबरे का कार्य १६६३ तक चलता रहा? अर्थात् शाहजहाँ से राज्य खिन जाने के भी पाँच वर्ष बाद तक ? और यदि वास्तव में ऐसा ही हुआ भी तो उन मुसलमानी विवरणों का क्या किया जाए जो यह दावा

क्षात्रक्ष कर १. इस संसत १०३ 'साले अपर-देह' बाली पंचित : 5 Martin margin and 10 des 30 16

इ.स. १९८ के प्रमुख्य के के के प्रमुख्य क

१. देवस्स इन इम्डिया, पृथ्व १०९-१११

करते हैं कि विर्माण-काल १६४३ में पूर्व हुआ? तम इस अवस्था में

X8J\_CQM

कार्यरम्म को तिथि को समस्य अधर में लटकी रहती है। प्रिया बोहम्बर दीन ने अपने लेख<sup>1</sup> जिसे हम पहले उद्भृत कर चुके हैं, यें करा है, "शक्यहल का निर्माण-कार्य १६३२ में आरम्भ हुआ था और १६५० हक पूर्व वहीं हुआ था।" यहीं हमें पुन: स्वाभाविक अस्पष्टता का समय करना पहला है। प्रतीत होवा है कि मियाँ मोहम्मद दीन कार्यारम्य को तिथि के बारे में सुनिश्चित है। यदि इस सन् १६३२ में कावांस्य स्वांकार कर लें हो टैवर्नियर के कथन का क्या करें जिससे यह राज करता है कि कार्य उसकी उपस्थिति में आरम्भ हुआ। यदि हम कायारम्य को तिथि मियों मोहम्मद दीन की तिथि स्वीकार कर लें तो हमें कोक्य बढ़ता है कि वह मकनरे की पूर्णता की तिथि के विषय में अम्पन्ट और अन्तरूबस्त क्यों है ? इसलिए उसका कथन हमें १८ वर्ष की कालाविक बताता है, विश्वके सम्मुख बहुत बढ़ा प्रश्नविह अंकित है।

 इटॉड एक अन्य विकास भी प्राप्त होता है जो ताजमहाल का निर्माण-बाल १७ वर्ष अनुमानित करवा है। इसका उल्लेख औ अरोड़ा की पुस्तक में है। वे लिखते हैं—"ज्ञाहजड़ों ने अपने ज्ञासनारूढ़ होने के चतुर्य वर्ष १६३१ में तामपहल का निर्माण आरम्भ करवाया। दूरस्य देशों के अनेक कर्तावदों ने अनेक नम्ने बनाए किन्तु आफंदो का ही नमून। स्वीकार किया गया। उसके अरवार पर मुमताक के मृत्यु-वर्ष १६३० में ही एक कोस का अमृता तैयार किथा गया है। भव्य नकवरा १६४८ में पूर्ण **夏**朝 (\*\*

क निक्य नहीं है कि मुम्तास को मृत्यु १६३० में हुई। यदि यह बनुषान स्ता क्षित्र जाए कि १६३० में उसकी मृत्यु हुई तो यह लगभग वर्ष के अन्त में हुई होगी। इस स्थिति में बादकाह के लिए यह सम्भव है कि उसने अपने स्वानतोक के मक्तारे का निर्माण सोचा हो, उसके लिए बहुत बड़ी सशि स्वीकृत की गई हो, अपनी योजना की दर-दर तक घोषणा की हो, कलाकारों द्वारा योजना बनवाई गई हो, उनको शाहजहाँ के पास भेजा गया हो, उनमें से जैसा कि इमें बताया गया है, उसने एक को स्वीकार किया हो, तब एक फोच्छकृति तैयार की गई हो, आवश्यक कर्मचारी एकत्रित किए गए हों, अनेक प्रकार की प्रचुर मात्रा में निर्माण-सामग्री एकत्रित करवाई गई हो, कार्य आरम्भ करवाया गया हो, सबकुछ १६३० में ही, क्या यह सम्भव है ? यह मनघड़न्त गरूप है कि इतिहास ? क्या शाहजहाँ को अपने शासनारूद होने के दो वर्ष के भीतर इतनी शान्ति और सुरक्षा प्राप्त भी जो वह इस प्रकार के भावुक कार्य को सम्पन्न करा सकता ? आधुनिक काल में भी, जबकि आजागमन के साधन सूलभ हैं तथा असंख्य शिल्प तथा अभियान्त्रिकी के विद्यालय विद्यमान हैं, जहाँ प्रवीप शिरूपकला-विशेषड उपलब्ध हो सकते हैं, क्या इतनी शीभ्रता से यह सब सम्भव है ? दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी विसंगतियाँ होने पर भी किसी इतिहासकार के मन में वे किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न नहीं कर। सकीं।

६. ऐसा ही एक विकरण हमें दि कोलस्थिया लिपिंगकौट एजेटियर में प्राप्त है। और कुछ नहीं तो, अन्यों को अपेक्षा इसमें कुछ निश्चितता है। यह लिखता है-"सुन्दर ताजमहल (१६३०-७८ में निर्मित) संभवतः ससार में सर्वाधिक आकर्षक मकबरा है' '" आदि-आदि। जो तर्क ऊपर दिए जा चुके हैं थे सब इस गजेटियर के उल्लेख पर भी लागू होते हैं। जैसे कि यह निश्चित नहीं है कि मुमताचा १६३० में मरी थी, तब एक ही वर्ष के भीतर मकबरे की योजना करना, उसमें से एक को जुनना, भवन-निर्माण-सामग्री मेंगवाना आदि-आदि कैसे सम्भव हो सका ?

उपरिलिखित उदाहरण पाठकों के विचारार्थ पर्याप्त हैं कि ताजमहल की निर्माणस्विध से सम्बन्धित सभी विवरण परस्पर विरोधी, असंगत, भई एवं माञ्चलस्थित हैं।

हमारी अवधारणा के अनुसार वास्तविक सत्य इन सब विरोधाभासों का

रिक्नाइटेन पोक्सो स्टिइन्सिन् हि. १०-६२-११५१

रे किसे क्षेत्र के कार में कार की करोड़ा मुझ्क दिवनियन हैसे, १६ पूर्वृतीय कर्च स्ट्रीट,

र. पृष्ठ १९, भाग दूसरा।

KAL-COMP

श्वरकाल तोड्का एक सर्वसम्पत विकास प्रस्तुत का सकता है। हमारा स्पष्टीकरण का है कि का एक बार मुनतान को हिन्दू प्रास्तद में दफना दिया गया तन सम्भव है कि असकी कर को इकने, नकानी कह धनवाने, कुरान की आयतें खुदवाने आदि को अभिविध्यक्त एव सब्दोक्जोलता के कारफ इसमें १०, १२, १३, १७ या २२ वर्ष लग भए डॉ। क्य कपो भी किसी भवन में परिवर्तन, पुनर्नवीनीकरण और मरस्यत (शास्त्रकार को स्थिति में यह सब अनुपनुष्त हैं) होती है, तो नए भारतिक को इच्छानुस्स वह कार्य सर्गः-शर्गः होता है और वर्षों तक चलता है। जो विभिन्न विकाय हमने इससे पूर्व उद्भुत किए हैं, इस दृष्टि से उनके सत्य होने का आभास-सह क्षीता है ।

## ताजमहल की लागत

ताजपहल की निर्माणविध की ही भौति उसकी लागत के विषय में भी अस्प्रस्ता से ४० लाख से ९ करोड़ तक का अनुमान लगाया जाता है।

- १. मुमतरक के मकबरे से सम्बन्धित लागत के न्यूनतम आँकड़े शाहजहाँ के अपने दरकारी इतिहास-लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी के हैं। वह केवल प्रारम्भिक अनुमान देता है, वास्तविक खर्च को हुआ वह नहीं। उसके ऑकड़े ४० लाख हैं।
- २. महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोश का अंक शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार के अंक से १० लाख अधिक है। वह हमें बताता है कि ताजमहल पर ५० लाख रूपका व्यव हुआ।
- ३. मियाँ मोहम्मद दीन कहता है<sup>‡</sup>—''ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसमें १ करोड़ ५० लाख से अधिक खर्च हुआ है।" यह अंक १५० लाख का होता है। पाठक उन्तरोत्तर बढ़ते अनुमान पर ध्यान दे सकते हैं। ४० लाख से आरम्भ कर १५० लाख तक इस कल्पना की उड़ान ने हमें पहुँचा दिया है। यहाँ तक कि स्वय मियाँ मोहम्मद दीन निश्चित नहीं है, वह स्वयं को १५० लाख से 'अधिक' पर सीभित कर लेता है।
- ४. कीन के अनुसार"—" ताजमहल पर हुए क्यय की यदार्थ ग्रिश का उल्लेख

१. बादलाइनामा, भाग १, एख ४०३ —अन्तिम पॅक्तिः

२. महरराष्ट्रीय जान-कोश, चान १५, पृथ्व ३५-३६

दि इलस्ट्रेटेड बोकली आफ इण्डिया, दि. ३० १२-१९५६

कोन्स हैण्डवृक की विभिन्त दु आगर। एण्ड इट्स नेबरहुड; इ.ए. डंकन हुर। पुनलिखित तथा अधः पर्यन्त संशोधित, वैकर्स इँडवुक ऑक डिन्दुस्तान को पृष्ठ संख्या १५४

कहीं नहीं है। फिर भी जो अनुमानित आँकड़े उपलब्ध है वे बहुत कम और रान्द्रमपूर्व हैं को पाँच लाख पाँड से पवास लाख पाँड तक हैं। ६ स्लीयन ने लिखा है'-"मकस्रा"और सभी भवनों की लागत रुपये

६ दोबाव-ए-आफ्रोदो<sup>र</sup> एक अन्य इतिहास-ग्रन्थ इसका (च्यय का) अनुपान ३.१७,४८,०२,७०० ची।

नी करोड़ सबह साझ रुपए लगाता है। ७ दूसरी और, एक अमरीकन जी बायाई टेलर, जो १८५३ में आगरा आया,

उसने ज्याके हेराल्ड ट्रिम्पून में लिखा-"एक होता, जो ताज का रख-रकाव करता है, उसने मुझे बताया कि ताज और उसके साथ अन्य भवनों को लागत मत क्योद स्थया है, यह शिल्बत ही असम्भव है। भेरा विस्वास 🕇 कि से अनुमानित सागत १७ लाख ५० हजार चाँड है उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। 14

८ भी कैंबालाल लिखते हैं" —"ताजमहल की लागत के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के अनुवान और आंकड़े विद्यापान हैं। एक अनुवान इसे ५० लाख हपए बताता है। यह अनुमान अब्दुल हमीद लाहीरी के बादशाहनामें के स्रोंकडे के आधार पर है। इस इतिहासकार के अनुसार "ताज का निर्माण २२ वर्षों में वकरामत हो। और मीर अन्दुल करीम के निरीक्षण में हुआ था और इम पर ५± लाख रुपए व्यय हुए थे।" यह, जैसाकि अनेक अधिकारी, विद्वार्ग ने स्थान दिलाया है, बहुत कम है। बर्जक उस समय पारिश्रमिक और बसुओं क मृत्य अपेक्षया कम या"कुछ अन्य भी हैं"को सादे चार करोड़ क्ष्यए कुल लाम्त बताते हैं।"अपनी वाज पर अधिकृत पुस्तक में भोहिनुदीन अइन्द्र ने एक पाण्डुलिपि का संकेत किया है, जिसमें रहदास खजांची-कंपाप्त —ने ताब पर हुए कार का विस्तृत विवरण प्रस्तृत किया है। इसमें विभागतः और पाई-पाई तक का हिसाब है। कुछ लागत ४,१८,४८,८२६ रुपये ७ आने और ६ पाई है।"

डपरिलिखित उद्धरण में यह दावा किया गया है कि मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल निमान पर व्यथ की राशि ५० लाख बताई है किन्तु हमने पहले ही मुल्ला अब्दुल हमोद लाहौरों का उद्धरण देकर बताया है कि वह ४० लाख (चिहाल लाख रुपियाह) भकवरे पर व्यय हुआः बताता है। जो हो यह तो केवल एक साधारण बुद्धि की बात है।

रुद्रदास खजांची द्वारा प्रस्तुत ताजमहल की लागत का रुपए, अग्ने, पाई तक का हिसाब सर एव, एम. इलियट की बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी का स्मरण दिलाता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाटुकार लेखक अपनी ठर्वरक कल्पना द्वारा आने-पाई जैसे सुक्ष्म क्योरे का उल्लेख इसलिए करते थे ताकि उनके झुठे और कपोल-कल्पित वर्णन भी सत्य जैसे प्रतीत हों।

कोई भी एक बात जैसे क्षाजमहल की लागत और उसकी निर्माण-अवधि जो इससे पूर्व विचार की गई है, वह पाठकों को यह विश्वास दिलाने में समर्थ है कि किस प्रकार शाहजहाँ की कहानी आदि से अन्त तक कपोल-कल्पित है। हमने देखा है कि विना किसी आधार के असंख्य लेखक शाहजहाँ द्वारा व्यय की गई राशि का अनुचरदायित्वपूर्ण अनुमान लगाने के प्रयत्न में क्यस्त रहे। लेकिन उन सबको दुःखी होना पड़ा, क्योंकि उन सबकी कार्यविधि गलत थी। यदि वास्तव में शाहजहाँ ने ताजमहल कः निर्माण कराया होता तो लागत के सम्बन्ध में साग्र क्योरा लिखित रूप में मिल जाता जिससे न अनुमान लगाते और न उसकी आवस्थकता ही पड़ती।

वाजमहल की बास्तविक लागत के अतिरिक्त एक और भी रोचक बात है। ताजमहल देखनेवाले और ताजमहल से सम्बन्धित शाहजहाँ को कहानी पढ़नेवाले अपने भोलेपन के कारण यह विश्वास कर लेते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के मकबरे का व्यय-भार उठाया था। किन्तु हमारी यह धारणा कि शाहजहाँ कठोर हृदय, कृपण और निष्दुर बादशाह या और उसके हरम की पाँच हजार बाँदियों में से एक की मृत्यु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उपरिलिखित निष्कर्व तो 'ए गाइड टु दि ताज एट आगरा<sup>भ</sup> पर आधारित है। गाइड में लिखा है—"ताजमहल की लागत पर घरेलू

<sup>।</sup> किन्य क्षय क्रिकेस्तान श्रीस एव झॅण्डका औषित्रीत्रमण, भाग २, पृथ्त ५४, लेखक, ले. क् क्ष्म रह क्ष्मेम र से मन्षदा हारा पुनांकाणित १८८८, पुरक, मुकीद ए-आम ग्रेस.

<sup>2.</sup> Wit of Paper and 140

s. ft ma time tienen, qui to

१ - ए गाइठ टु दि तान एट आगरा (अंकलन), अजीजुदोन द्वारा विन्टीरिया प्रेस, लाहीर से मुद्रित, गढ १४

ताजमहल पन्दिर भवन है

क्रियन १८,५६,४२६ हरए का है जो गणाओं और नवामों ने दिए थे और बादशाहों के

CALCOR.

अपने कोप से ८६ वर एक कपए थे ... उपरितितिक विकास में केवल एक दाना मात्र ही स्तरम है। यह यह कि अपनी उत्तरातात्वर ।वन्त्र न वृत्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्म आक्षम् । व्यापात क्ष्मे अपेका साहजहाँ ने हिन्दू मृत क्या का दश्या के प्राप्त के विकास और इस आबात को और अपमानित करने के श्रम का क्शम नाम प्रमाणों पर उस प्रसाद को मकबरे का रूप देने के लिए आहिए

कारिनिविव को दो अलग-अलग लागत ग्रहियाँ दी गई हैं उनका सूक्ष्म निरोक्षण रुव्ह भी लगाया। कारे में स्पष्ट इस होता है कि ये दोनों ही कल्पित हैं। शाहजहाँ तथा अन्य शासकों इस प्रत सि को सुगम रोति से प्रस्तुत करने की आपेक्षा ऐसे दो आँकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं को ऐसा लगता है कि किसी आधुनिक वाणिक्य-सस्थान के संतुलन-एड में ब्राज्य रक दिए गए हों, वहाँ विभिन्न ग्राहकों द्वारा प्रदत्त राशि को पाई-पाई अंकित

किया गांधा है। इसरे बार मह म्बान देने योग्य है कि शाहजहाँ द्वारा प्रदत्त राशि मनगद्त हो क्करो है। वह बहुद अधिवानी, धृष्ट, अहंकारी, उद्धत, कृषण, निष्तुर और निर्मय क्रामा व कि इस प्रवार के दफताने के कार्य के लिए व्यय करना उसके लिए कठिन 😝 व्यक्ति 🕶 सम्पूर्व तानत अपने अधीयस्य ज्ञासकों से वस्तुल कर सकता था। यहाँ क्र के के क्षेत्र सम्य कासकों द्वारा दी गई बताई जाती है वह भी जाली है, क्योंकि का को के अपने इविहासकार के अनुसार जो राशि क्यम की गई वह सारी ४० साव ने अधिक नहीं ने क्यकि कपर अन्य ज्ञासकों द्वारा दी गई एशि ही एक करोड़ के का है। **बा: इसमें क** निकर्ण निवान होता है कि मुमतारा को अधिकृत हिंदू कार में इकरने में परि ४० लाख रूपया लगा भी है तो वह रूपया भी शाहकहाँ हैं क्षेत्रक समझे वया उनको प्रकासे बीचा गया रूपया था। मुगल कासक समझो दे कि बार्म इस को पाई परित्रम को कमाई पर उनका देवी अधिकार है।

कार के अपने कार पर काजपहल बनवाना तो दूर की जात है, वह प्रति कृत्य का के किया के किया किन्दू-भवन पर कुरान की आयतें खुदवाने और कां क का के कर करको जैसे साधारण कार्य भी उसने अभिकाँ पर कोई जरसाका और क्रिक चरिश्रामक दिए ही करफाए।

भारत के प्रकारित । अयोजुद्दीन द्वारा लाहीर से प्रकारित।

नामक पुस्तक के पृष्ठ १४ पर इस प्रकार अंकित है—" क्रिमकों से बलात कार्य करवाया ह्या और २० हजार त्रसिकों को नकद बहुत कम दिया गया जिनसे कि १७ वर्ष तक कार्य लिया गया। यहाँ तक कि भोजन-भन्ने के रूप में जो अनाज दिया जाता था उसमें भी लुटेरे अधिकारियों ने निर्ममतापूर्वक कटौती कर ली।"

दिर्ममता के अतिरिक्त पाठक उपरिक्षिखित विवरण में एक छोटी विसंगति की और ध्यान दें। जबकि टैवर्नियर ने २० हजार अभिकों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस कार्य में २२ वर्ष लगे किन्तु उपरिलिखित विवरण में १७ वर्षों का उल्लेख है। यह भ्रम, ब्रुट और डोंग का एक अन्य प्रमाण है जो यह प्रमाणित करता है कि ताजमहल ब्राम्बन्धी विवरण निराधार है।

कीन अपनी हैं हबुक के पृष्ठ १५४ पर लिखता है—" ब्रमिक बलात् काम पर लगए गए और कर्मचारियों को नकद बहुत बोड़ा दिया जाता था जबकि उनका दैनिक भता लुटेरे अधिकारियों द्वारा काट लिया जाता था। आयल्प भोजन और अत्यधिक परिवास की पीड़ा से वे कालकवित्त होते रहते थे : मरणासन्न एवं निराज्ञा की अवस्था में वे मुमतारा की स्मृति को कोसने में यह कहकर चीखते होंगे-

#### दया कर हे दीनबन्धु! हम निरीहों पर। दी जा रही है हमारी बलि बेगम के मजार पर॥

क्योंकि इस प्रकार मरनेवालों का अनुपात अल्पधिक था इसलिए कोई आरवर्य की बात नहीं कि समय-समय पर भूखे पेट काम करने वाले मजदूरों के जल्यों की खोज को जाती रहती होगी। इसमें भी आइचर्य नहीं कि जब आयर्ते खुदवाने का कार्य पूर्ण हुआ हो तब तक कुल मिलाकर काम करनेवालों को संख्या २० हजार तक पहुँच गई हो और उनमें से बहुत सारे भूख और भावकों की मार से मरते रहे होंगे। यह भी आस्वर्य नहीं कि इस करण उस छोटे-से कार्य में विभिन्न विवरणों के अनुसार १० से २२ वर्ष लग गए हों। यह सब स्वाभाविक ही है कि जब वर्ष-भर प्रत्येक दिन सेना की दुकड़ी ऐसे व्यक्तियों की खोज में जाती रहती थी कि जिनसे बेगार करवाई आ सके, तब वे विलाप करते होंगे, विद्रोह करते होंगे, मर जाते होंगे या फिर भाग जाते होंगे। को क्रासक दीन अभिकों के प्रति दयावान नहीं और उनको पारिश्रमिक न देता हो उससे क्या यह अरहा की जाती है कि वह ताजपहल जैसे भव्य-भवन का निर्माण कराए ?

वह कृर तथा अत्याचारी शासक जिसके आदेश पर उन श्रमिकों ने हिन्दू भवन को मुस्लिम भक्तबरे जैस्त्र बना दिख, उसे उसके जीवन की किंचित् भी चिन्ता नहीं बी। अस्पने क्रम को प्राप्तमांसक मौगने पर उसने उनके हाथ कटवाकर उन्हें दण्डित कर दिया। हनके हम्य उनको यह शिक्षा देने के लिए काट दिए गए जिससे कि वे स्थायी रूप से अपनी जीवियत अर्जन करने में असमर्थ हो जाएँ और अपने पूर्वजों से चली आ रही शबा उसमें मोखों उम्म करना कर न वे स्वयं उपयोग कर सकें और न भावी पीढ़ी को ही र्थावन में मिला सकें। अधिकांक शिल्पी हिन्दू वे अतः उन्हें मारकर अधवा अपग बनाकर जारजहाँ ने पुरिस्तम विरुद्धार के आधार पर अपने मुस्लिम धर्म का पालन करने में गर्व अपूधन किया होगा।

मौलवी मोहनुदीन को पुस्तक (पृष्ट १७) में भी क्रूरता का उल्लेख है। यह निवात है-"कांत्रपर योशेरियन लेखकों ने ताजमहल के निर्माण के सम्बन्ध में निष्टतीय अक्षेप किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्मचारियों ने बहुत कष्ट सहे। उनको भूका रका गया और उनके काच निर्देशत का व्यवहार किया गया।\*\*

को पत्रकाय बिद्वान् रोपियोः जुलियट जैसी ही पत्रक के अनुरूप शाहजहाँ और मुमनास को करियत प्रेम-पाना से प्रशासित को गए, वे उन प्रेमालायों के साथ-साथ जार वर्षों की निष्युता का वर्षण कराणि न करते। मुस्लिम-वर्णन की जालसाजी और क्षां में आनेवाले पात्रवात्य विद्वार्थों ने वहाँ एक ओर मुमतारा के वियोग में अधिभूतः ?, जाहनहाँ द्वारा ताल-निर्माण की ध्रमयुक्त मान्यता स्वीकार की है वहीं दूसरी और उसकी निश्वरता का उल्लेख करने को वे इसलिए विवश हो गए कि इसके जांबाँ देखे प्रमाय उन्हें उपलब्ध थे।

बुब्लिम इतिहास भी शिल्पियों के हाथ कार्ट आने का उल्लेख करता है, किन्तु कुड चिन्नत के माद। लाइकही द्वारा लिस्पियों पर की गई कुरता करे के रोमांटिक रूप बचन करते हैं। उनका सुझाव है कि शाहजहाँ ने उनके हाथ इसलिए कटवा दिए कि का अन्य व्यक्ति उनको इस कला का दुरुपयोग कर ताजपहल का दूसरा प्रतिस्पद्धी र रैका करक से। किसी ने भी इस मुखंतापूर्व कवानक का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं किया। प्रथमतः क्या कर्ष भी कदताह जो ऐसी सींदर्य-भावना रखता हो कि ताजमहरू जैसे पन्न भक्त का निर्माण करा ले, कभी इतना निर्मम हो सकता है कि जिन हाथों ने उसके लिए क्षत्र किया हो उनको ही यह कुरता के साथ कटवा दे ? द्वितीयत:, क्या कोई वादमह को चनो क विकंग में दु:को हो, वह क्या इतना कठोर होगा कि जिन्होंने उसकी हिय भनो का मकवरा काया छन्ही को कह पिटवाए ? तृहीयत:, क्या ताजमहत्व जैसे बाम भवन का कियान ऐसा प्राथमण कार्य है कि कोई भी कावित उत्पनी परणी की मृत्युं बा उन्हीं सब कारीगरों को बुलाकर उन्हें दूसरा ताजमहल बनाने पर नियुक्त करे ? क्रिसके फस इतना थन और वैसा हो काल्यनिक प्रेम है अपनी पत्नी के लिए और यहाँ तक कि स्वप्न में भी सोच सके अपनी पत्नों के लिए ताजमहरू का निर्माण ? स्पष्टतया बर्मिकों को दिए गए शारीरिक कप्टों को प्रेमगाधा का अलंकरण बनाना झुटे इस्लामी इतिहासओं की निर्लेख एवं निन्ध प्रया का यह ज्वलन्त उदक्तरण है। हिन्दू राजभवन की नकहरे में परिवर्तित करने की वास्तविकता पर पदां हालने के उद्देश्य से इस प्रकार की रोमांटिक बुद्धिहोनता का उल्लेख किया गया प्रतीत होता है। बिना पारिश्रमिक के इतिदिन काम किए जानेवाले शिल्पियों के विद्रोह को कुचलने के लिए ही इस प्रकार की कुरता का व्यवहार किया गया था।

ताजसहस्र मन्दिर भवन है

घटनावश, केवल स्वल्प भोजन के विनिमय में शाहजहाँ द्वारा बलात् कार्य करवाना यह सिद्ध करता है कि अपहत हिन्दू भवन में साधारण परिवर्तन तथा आयर्ते लुदबाना ही अपेक्षित था। केवल दाल-रोटी पर और चाबुक का भग दिखाकर निरन्तर २२ वर्ष तक काम करवाते हुए कोई ऐसे भव्य भवन का निर्माण नहीं करा सकता।

एक अन्य ऐसी ही कपोल-कल्पित कथा है कि शहजहाँ यमुना के दूसरी ओर अपने लिए एक काले सगभरमर का ताजमहल बनवाना चाहता या , इस गल्प की पुष्टि के लिए कुछ धूर्त प्रदर्शक तथा कपटी इतिहासकार दर्शकों को यमुना के पार पड़े कुछ अवशेषों को ओर संकेत करते हैं। हिन्दू मण्डपों के वे उस पार पड़े अवशेष उस समय के हैं, जबकि ताजमहल एक हिन्दू राजकीय भवन था। ये भवन उस समय मुस्लिम मुसपैठियों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए जब ताजमहल पर अधिकार करने के लिए राष्ट्र-सेनाएँ नदी की ओर से आगे बढ़ रही थीं। अब वे ही हिन्दू अवशेष मुसलमानी निर्माण बतलाए जाते हैं। क्योंकि शाहजहाँ ने सफेद संगमरमर का ताजमहल भी नहीं बनवाया इसलिए उसके द्वारा काले संगमरमर का ताज बनवाने का स्वप्न लेने की बात का प्रश्न तक भी नहीं उठता। इसकी पुष्टि के लिए हम कीन को उद्धत करते हैं। पूष्ट १६३ पर वह लिखता है—"शाहजहाँ की नकली कब यहाँ बेडौल-सी स्थित है (क्योंकि वह उस मक्करे को पूरा नहीं करा सका जो वह अपने लिए बनवाना चाहता था।) " किन्तु इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इससे स्मध् है कि तावमहल के सम्बन्ध में हम जिस किसी भी प्रचलित कथा को सूक्ष्म विश्लेषण के लिए देखें तो वह तर्क को कसौटी पर खरी न उतरती हुई केवल कपोल-कल्पना-सी बिखरती दृष्टिगोचर होती है।

### हाजमहल यन्दिर भवत है

मीन विशेष महत्त्व का है।

२. महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोल केवल दो निरीक्षकों —मकमल खाँ और अब्दुल करीय—तथा कुछ अन्य कारीगरों का उल्लेख करता है। इससे हमारे यत की प्रबल युद्धि होती है कि प्रासाद को मकबरे में परिवर्तित करने के लिए दो निरीक्षक पर्याप्त थे।

३. दि एन्साइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका विद्यास से यह कहते हुए अस्पन्ध है—"वास्तुकारों की एक परिषद् द्वारा योजना बनाई गई थी, जो अनेक देशों के थे।" इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार समस्त विश्व के विद्वानों ने स्वयं को शाहजहाँई कथानक के सम्मोहन में बैथे रहने दिया और पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा ताजमहल के विषय में उल्लिखित तथ्यों का अनुकरण मात्र करके ये स्वयं को सन्तुष्ट करते रहे।

४. हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार बर्नियर को यह कहकर मौन कर दिया गया कि ताजमहल के निर्माता डिजाइनर को शाहजहों ने यह सोचकर हत्या करवा दी कि वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैसा ही भव्य ताजमहल न बना दे। इसके भदेपन पर हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। इससे भी अधिक मान लिया जाय कि डिजाइनर की हत्या करवा दी गई, किन्तु वास्तव में ऐसा कोई डिजाइनर था तो उसका नाम तो जीवित रहना चाहिए। वास्तव में उसकी मृत्यु तो उसके नाम को अमर कर देती।

4, प्रो. बी. पी. सक्सेना के कवानानुसार "पद्यपि ताजमहल के सौन्दर्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों में पर्याप्त मरीक्य है किन्तु उसकी मौलिकता और कलात्मकता के सम्बन्ध में उतना ही मतभेद है। स्लीमन अपने ग्रन्थ "रेंबल्स एण्ड रिकलेक्शन्स" में बड़ी गरूप की बात करता है कि इसका किजाइनर एक फ्रांसीसी इंजीनियर औस्टिन डी बोरडीक्स था और एक प्रकार की विचित्र मुखंतावश वह उसकी उस्ताद इंसा के समकक्ष रखता है। किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं में उसकी पुष्टि नहीं होती है। मेनरिक के आधार पर विसेंट स्मिथ ताजमहल का

# ताजमहल के आकार-प्रकार का निर्माता कौन ?

चूँक तकपहल एक प्राचीन हिन्दू प्रासाद है, अत: शाहजहाँ के समकालीन किसी हिजान्स को खोल करना निराहाजनक ही होगा, और ऐसा है भी। अनध्यक प्रयाल हिजान्स को खोल करने के बाद भी जो कुछ सामने आया है वह बहुत बड़ी संख्या उन नामों हुए खोल करने के बाद भी जो कुछ सामने आया है वह बहुत बड़ी संख्या उन नामों हुए खोल करने हो धायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सर्वसम्मत को है को उनने हो धायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सर्वसम्मत को है को उनने हो धायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सर्वसम्मत को है को उनने हो धायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सर्वसम्मत को है को उनने हो धायक हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सर्वसम्मत

तासमहस्त के दिवाइनर का निर्णय करने के लिए जो विभिन्न प्रयत्न किए गए। हैं, भूगों इन क्षमक उस्लेख करते हैं।

े यह विश्व ब्यान देने की बात है कि जाहजारों का दरवारी इतिहास-लेखड अब्दुल इमीद लाईएँ किसी प्रकार के किसी वास्तुशिल्पी का उल्लेख नहीं करता यह स्वाधाविक ही या क्योंकि मुमताय के दफनाने का उल्लेख करते हुए वह स्वाबार काया है कि पक्षकर हिन्दू प्रासाद है। कोई तैयार धवन जब मकबरे के रूप में इसीम किस काम तो उसके लिए किसी नए वास्तुकार की आवश्यकता नहीं घरनी प्रयमिए इस विश्व में उसका मीन समीचीन ही है। परवर्ती लेखकों का यह बांककर को है कि वे एककोय इतिहम्स-लेखक की उपेक्षा कर इस दिशा में अपने उक्त का अपने अनुवान मनाएँ।

कंद इस विवय में विशेष ध्यान देता है। वह लिखता है, है "अद्यपि मुस्ला सन्दर्भ इन्हेंद सहोरों को जाहजहाँ द्वार विशेष कप से यह निर्देश मिला था कि वह करकाना में कालमहात का इतिहास सिखे, हदपि दिलाइनर के विषय में उसका

on cogz

e was an Emple and tell

१. भहरराष्ट्रीय हान-कोल, धाग १५, पृथ्व ३५-३६

रे. एन्सक्बलोपोडिया बिटेनिका, भाग २१, पृथ्व ४५८

रे- किस्ट्री ऑफ़ दि ज़ाइज़हाँ एट देहली, लेखक को. पी. संबंधेना।

डिकाइनर केरोनियो एरोनियो बताता है जिसे सर जॉन मार्शल और ई. जी हाबेल ने

көт.сом:

अस्योक्स कर दिस है।"

६ कोर लिखता है<sup>8</sup>—"उन प्रमुख विशेषकों के नाम, जिनका मुखिया मुहम्मर इंसा अफन्दी वा, तारीखे-ताजमहल नामक फारसी में लिखित पाण्डुलिपि वें दिए गए हैं जो ताल के परम्यागत कादियों अथवा रक्षकों के अधिकार में हैं। इस प्रयत का अधिकृत होना सन्देहास्यद है।" याठक ध्यान दें कि ताज के मौलिक हिजातर के रूप में इंसा अफन्दी का नाम दन सभी ने लिया है जिनका इतिहास सन्देशस्य है। जाः यह स्वाभाविक का कि किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं কিয়া ৷

क्योंकि यह ईसा नाम का व्यक्ति कल्पित हैं, उसकी "जन्मभूमि कभी आगरा, कथी किराज और कभी सम (यूरोपियन तुर्क)" बताई गई है। ऐसा औ केंबरलाल का कवन है।

 प्रकार अध्याय से निर्मी मोहम्मद खान का जो लेख<sup>3</sup> उद्धृत किया गया बा इसमें ताब के डिवाइनर का सम्मान पाने के प्रत्याशी एक नए नाम का समायेश हुआ है। बा ग्रम है →अहमद महन्दिस (और तसके दीन पुत्र)।

ताबमहल के जिल्मी की जनतुर्तियों के बोहद वन में विगत ३०० वर्ष से भारतर बाब को बार्ग रही है, किन्तु व्यर्ष। उस अनन्त खोज से पककर इतिहास के बिहानों ने इस दिला में प्रयत्न करना ही छोड़ दिया है और उन्हीं अनेक नामों की भुनरपृष्टि कर उनमें के किसी एक की भूनने को स्वतन्त्र हो गए। इस प्रकार न ती समा के सम्बन्ध में, न हो नियान अवधि के सम्बन्ध में और न ही डिजाइनर के सम पा का महेक्य हो पापा, और दूसरी और विकल्पों का विस्तार है। यह इसी कार हुआ है कि अनुसन्धान और होच-कार्य का आधार दोवपूर्ण था।

🛊 वो. इत्रेल लिखने 🕏 — "वाज के सम्बन्ध में कुछ भारदीय रिकॉर्ड में मुक्त किल्के के क्य में भल् बेग का नाम उस्लिखित है। किन्तु इपीरियल लाइबेरी मैन्द्रांम्बर में कार्रणों की वो लिस्ट है उसमें कनीब के पाँच कलाकारों के नाम त्राजमहल यन्दिर भवन है

दिए गए हैं जो सभी हिन्दू हैं "वर्तमान काल में भी आगर शैली के जो उत्तम कलाकार हैं वे भी हिन्दू ही हैं।'

उपरिठद्भत उद्धरण अनेक कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इससे क्षाजमहल से सम्बन्धित हिजाइश्र और कारीगरों के विषय पर फैले भ्रम पर गहरा प्रकाश पहता है। इस प्रकार की उलझन इसलिए उत्पन्न हुई, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित कल्पित कया के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए गलत नामों का प्रयोग किया गया। ऐसे दुष्प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि योदेगीय विद्वानों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ताजमहल की कलाकारिता का श्रेय प्रगतीसी और इटालयन कलाकारों की दिया जबकि बदा-चदाकर लिखनेवाले मुसलमानी विवरणों में मुसलमान कलाकारों के करियत नामों से रिक्त स्थानों की पूर्वि की जाती रही है। इस द्विपक्षीय सन्देहास्पद स्थित से ऐसा प्रतीत होता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी पाण्डुलिपि में जिन हिन्दू तिल्पियों एवं कलाकारों के नाम मिलते हैं वे उन मूल शिल्पियों के हो सकते हैं जिन्होंने शाहजहाँ से हताब्दियों पूर्व ताबमहल का निर्माण किया या।

हावेल का यह लिखना है कि "वर्तमान समय में भी आगर शैली के जो उत्तम कलाकार है वे भी हिन्दू ही हैं," स्यष्टतया हिन्दू कला की लम्बी परम्परा को सिद्ध करता है जिसका आदर्श प्रतिफलन ताजनहरू है। इस प्रसंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि मुसलमानों के आक्रमण के बाद सभी प्रकार की कला-विद्या और प्रशिक्षण अवस्त्र हो गए। अलबरूनी द्वारा मोहस्मद गमनी के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा गया है रे कि उसने हिन्दुओं को धूल में मिलाने और उन्हें इधर-उधर विखेरने का बीड़ा उठा रखा था। अलप्तमीन, सुबुक्तमीन तथा मोहन्मद गजनी द्वार प्रारम्भ किए गए भारतीय जन-जीवन एवं संस्कृति को मटियायेट करने का संकल्प कम-से-कम औरंगजेब के काल तक तो उसी रूप में प्रचलित रहा। उसके बाद राष्ट्रीय शक्तियों के पुनरुत्यान के कारण से विध्वंसकारी शक्तियों दुर्वल होने लगीं। उन भयावने स्वप्नों जैसे दिनों में भारतीयों को उनके नगरों एवं चरों से इस प्रकार खदेड़ दिया जाता था जैसे वे मानव-प्राणी नहीं अपितु कोड़े-मकोड़े हों। उस समय किसी

e für mi tage po the

र कि साथ लेखार केंग्रालाम् पृथ्व ४२ ४३

<sup>।</sup> रि क्लाइटर बीकने क्षेत्र होत्या।

रे दि नदनरीन्य सेंबुरी एण्ड आपरर, खण्ड ३, पृष्ठ १०४७, सासिक दिखु सम्मादक – बेम्स नेस्स में 'दि तान एण्ड इट्स दिजाइन्स' सीरंक से लेख।

रे. वर्ष एडवर्ड सचाठ हास शिक्षित, 'अश्वदक्तीन इंडिया', के प्रायकपन से।

Ket com

भी करन के किकास और विद्या के प्रसार का करन अवसर मिल सकता था ? जैसा कि मा करने के प्राप्त है कि वर्तमान समय में भी अगारा-शैली के कलाकार हिन्दू ही 🖁 वे उनको संतिष्ठ ही हो सकते हैं जिनके पूर्वजों ने, भारत में मुसलमानी शासन के प्राहुआंच से पूर्व तालपहल का निर्माण किया था। इससे इस निष्कर्व की और भी पुष्टि होती है कि वाजमहल प्राचीन हिन्दू भवन है न कि मुगलकाल की गुलनात्मक मुसलमानी नकन्ता।

जाबमहत ही एक ऐसा स्मापक नहीं है जिसे बनाने का मिथ्या क्रेय शाहजहीं को दिया गया, यह हाबेल के एक अन्य उल्लेख से स्पष्ट होता है। हाबेल लिखता ध"—"मेरे यह से दिल्ली पेट्रा इप्रा (दिल्ली स्थित लाल किले के दीवाने-आम को शहर बालकरों को दोवार्से पर चित्राकित पत्तियों की आकृतियाँ) मिथ्यारूपेय शाहकहाँ के काल से जोड़ी गई हैं "पश्चियों एवं पशुओं की स्वाभाविक आकृतियों को उत्कोर्ज करना मुसलमानी विधान का उल्लंबन करना है। कुरान में स्मध्य

आदंकात्मक विकल है कि जो कुछ भी कपर स्वर्ग में है या उसके नीचे थए पर है

क्रमके अनुकृति न बनाई आए।" क्योंक केंद्र) इपूर लाल किले का ही अभिन्त अंग है, बाद का विचार अवन कल नहीं, अब: हावेल का यह विचार सत्य है कि दिल्ली का लाल किला किसके निर्माय का डेप जाहबहाँ को दिया जाता है, उस पूर्व-मुस्लिम काल से ही कियमन का का ऐसे विशंकन के आर्ग में न केवल किसी प्रकार की कोई वाधा विद्यमान को अपितु के राजकांच भवतों को होमा के अनिवार्य अंग माने जाते थे।

दिल्लों की आमा मस्मिद्ध का निर्माण और पुरानी दिल्ली की स्थापना का श्रेय ची प्रकार्यों को गलती से दिया जाता है। इन दावों का किसी प्रकार के प्रमाण को मजान भी हो कुछ उपलब्ध नहीं है। ज्ञाहकहीं के दरबारी कागओं में से कोई एक केना क्षमान का टुकड़ा हूँवकर दिखा दे कि जिससे सिद्ध हो कि ताजमहल और क्षा क्षा अवन उसके बनकर बताए कार्त हैं, उसका उल्लेख हो। यदि इस प्रकार की का इनाव उपनाम होता तो किसी भी इतिहास के विद्वान् को अपना अनुमान

भारतंत्र बॉल्डाम भी दवनाय स्थिति यह है कि मध्ययुगीन मुसलमानी

इतिहासों में प्राचीन स्मारकों के निर्माण का निराधारस्येण मुसलमान बादशाहीं की दिए गए होय को किसी ने चुनौती नहीं दी, यह इस कारण कि तत्कालीन अंग्रेश ज्ञासकों को उसको चुनौती देने में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, क्योंकि ज्ञासक होने के नाते उनका प्रमुख उद्देश्य था अग्रेजी शिक्षा-पद्धति द्वारा भारतीयों की प्रशिक्षित करके उनसे प्रशासन की सेवा ली जाए। अतः किसी भारतीय को यह माहस नहीं होता था कि वह इसका विरोध करे। इससे उनकी इतिहास की उपाधि धिन जाने से आजीविका को खतरा था। जिन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया वा वे इस स्थिति में नहीं ये कि जिससे वे जान सकें—भावी पीढी को जो भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह मूर्णतया विकृत और अशुद्ध है। अतः भारतीय इतिहास और जन-सामान्य का जो इतिहास उनको पढ़ाया जा रहा था उसको चुनौती देने की स्थित में वे नहीं थे।

परिणामत: अंग्रेजी प्रशासन किसी भी प्रकार इस तथ्य से परिचित वा कि भारतीय इतिहास को बढ़े पैमाने पर विकृत किया गया है। इसलिए, जब कभी भी प्राचीन भवनों के सम्बन्ध में उनके हितों पर घोट पहुँची तो उन्होंने तुरना जाँच-पड़ताल के आदेश दिए, क्योंकि वे जानते वे कि इसका परिणाम उनके ही पक्ष में होगा। एक ऐसा उदाहरण 'ट्रांजेक्शन्स ऑफ आक्योंलीजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा" में उल्लिखित है। यह सह-सचिव द्वारा मुबारक मंजिल या ओल्ड कस्टम हावस पर लिखित रिपोर्ट है। उसने लिखा है—"इस बात की जाँव कर उस पर रिपोर्ट देने के लिए कि बालीगंज में कस्टम हाउस द्वारा अधिकृत भवन मूलत: मुस्लिम मस्जिद है या नहीं, मैं इस प्रकार कहना चाईंगा : विवादास्पद भवन मूलत: मुसलमानी मस्जिद नहीं प्रतीत होती ऐसा प्रतीत होता है कि इस भवन का नाम मुनारक मंजिल इसलिए पड़ा, क्योंकि दक्षिण में औरंगजेन की दुकहियों को जो विजय प्राप्त हुई उसकी सूचना बादशाह औरगजेब को इस स्थान पर प्राप्त हुई बी वहीं कि उसने पहान हाला था। भवन के एक भाग में यद्यपि ऐसे लक्षण विद्यमान हैं कि जैसे प्रार्थना-स्थल बनाया गया हो, किन्तु ऐसा तो मुसलमान बादशाहों ने सदा ही किया" ।"

ये सब्द कि "ऐसा तो मुसलमान बादशाहों ने सदा ही किया"" विशेष स्मान

<sup>्</sup> दि बानदीना केंचूर्त इन्द्र आस्ट्रद्र स्था ३, वृत्त १०४९

<sup>ै.</sup> ट्रांबेक्स्य ऑफ आक्योंशीजिकल सोसाइटी ऑफ आगर, बनवरी से बून १८७८

देने कोव हैं। इस प्रकार उपरिक्षण मुनारक मिलल स्पष्टतया प्राचीन राजपूर्त भवन है किसे अप्रचा ने मुग्न कामकों से उच्चाधिकार में प्राप्त किया। विद्यमान सम्बन्धान समस्य स्थानकों के सम्बन्ध में यदि इस प्रकार को आँखे की आए तो से सम्बन्धान समस्य स्थानकों के सम्बन्ध में यदि इस प्रकार को आँखे की आए तो से सम्बन्ध हो मूलकप से राजपूर्त धवन, दुर्ग और मन्दिर सिद्ध होंगे। मुसलमानों की सम्बन्ध के समस्य के काम उनको मुसलमानों द्वारा बनाए गए मीलिक मस्जिद, विक्य एवं अपराय के काम उनको मुसलमानों द्वारा बनाए गए मीलिक मस्जिद, सक्या और दुर्ग काम जाने लगा। सम्पूर्ण भारत में निजंग प्रान्तों, मैदानों और सक्यों के बिनार मोनार्थ से युक्त इकहरी दीवार कन की आकृति के मिट्टो के सक्यों के बिनार मोनार्थ से युक्त इकहरी दीवार कन की आकृति के मिट्टो के सक्यों के इंप्लिगोचर हाते हैं, ये सब या दो हिन्दू स्मारकों के अधरोप हैं या दिल अर्थ पर वनई गई करें हैं।

देतिहासिक प्रकार के अधाव का एक अन्य उदाहरण, जिसके कारण अंग्रेज देतिहासिक प्रकार के अधाव का एक अन्य उदाहरण, जिसके कारण अंग्रेज विद्वार्ग द्वार प्रथमपूर्णन स्थारकों के अनुसार ही उन्हें स्थोकार किया गया, यह हमें को सका और मुसलमानी दावों के अनुसार ही उन्हें स्थोकार किया गया, यह हमें 'ट्राडकान और आक्योलोकिकल सोसाइटो ऑफ आगरा" जुलाई से दिसम्बर 'ट्राडकान और आक्योलोकिकल सोसाइटो ऑफ आगरा" जुलाई से दिसम्बर 'ट्राडकान और आक्योलोकिकल सोसाइटो ऑफ आगरा" जुलाई से दिसम्बर 'ट्राडकान और आक्योलोकिकल सोसाइटो ऑफ आगरा" जुलाई से दिसम्बर के अक में प्राप्त देश के बेरकों के सामने हथा दोवान-ए-आम के विशाल प्राप्त के समाय स्थलतम एक सबस्य एकाको एक उद्देश्यहोन चतुर्भुजाकार भवन है 'क्योतारी पहल को ही भौति यह भी हिन्दुओं की पद्धित से सण्यत है'"परस्परा के कम इसका नम देन के अविधिक अन्य कुछ कहने को नहीं है" ।"

कुल्लावृद्धि विद्वानों को उपितिसिवत उद्धान से अनेक तस्मपूर्ण संकेत प्राप्त हो सकत हैं। प्रथमक इसमें यह म्बीकार किया गया है कि जिन्हें सलीसगढ़ और कर्मिंग्रें महल का नम दिया गया है वे प्राचीद हिन्दू भवन हैं, क्योंकि मूर्तिभंजक मुक्तान करशाह नदि स्वव उद भवनों को बनवाते तो उनमें हिन्दू पद्धित की सन्त क्यों के पद्ध नहीं कर मकते थे। को तथ्य सबसे महस्वपूर्ण है वह है उकत मकते के विकास कर्मों का व्यर्थ एवं उद्देश्यहीन प्रतीत होता, क्योंकि मुसलमान करशाही हम सनका निर्माण नहीं, अधितु अधिग्रहण किया गया वा। स्वाध्मविक है विकास का किसी भवन पर अधिकार करता है तो अधिकृत भवन के निर्माण-करण को क्रेक्स-बद्धी कर विकास की बीवन-पद्धित से बहुत भेद होता है। प्रत्येक्स

X8T,SOM

मध्ययुगीन स्मारक के पिछले इतिहास के सम्बन्ध में इस प्रकार की भीषण असगितयों, अपूर्णताओं एवं खोखलेपन के बावजूद भी, यह केवल ऐतिहासिक प्रवर्तन के अभाव से उत्पन्न बौद्धिक जहता ही यो कि जिसने भारत के मध्ययुगीन स्मारकों को जाँच-पड़ताल करने और उनका सही इतिहास लिखने के सम्बन्ध में अंग्रेज विद्वानों की गति को अवरुद्ध कर दिया। भारतीय विद्वान् अग्रेजों के अधीनस्थ होने के कारण शासकीय यान्यता और संरक्षण छिन जाने के भय से उनकी खोजों को व्यतिक्रमित करने का साहस नहीं कर सके।

एक प्रमाण जिसे तारीख-ए-ताजमहल कहा जाता है और जिसमें ताजमहल का मूल और उसका इतिहास लिखा हुआ समझा जाता है, वह उस स्मारक के एरम्परा से चले आ रहे उत्तराधिकारी अधिरक्षक के अधिकार में या। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर समझा जाता है कि उक्त प्रमाण चोरी करके माकिस्तान ले जाया गया है। कीन को हैण्डमुक में लिखा है—"इस प्रमाण की अधिकृतता कुछ अंशों में सदेहास्पद है।" उसने 'कुछ अशों में' शब्दों का प्रयोग केवल विनयता और सावधानी की दृष्टि से किया है। वास्तव में वह को कहना चाहता या वह यही या कि पत्रक पूर्णतया जालसाजी है। सामान्य न्याय भी हमें यही बताता है कि वालसाजी के पूर्ण प्रमाण को आवश्यकता तभी अनुभव होती है जबकि कोई जुठा दावा किया जा रहा हो। यदि ताजमहल मूल रूप से ही मकबरा होता तो जाली प्रमाण की कभी आवश्यकता ही न पहती। ऐसे शुटे प्रमाण का अस्तित्व ही इस बात का प्रबल प्रमाण है कि ताजमहल को जब उसके उचित अधिकारी से मकबरा बनाने के लिए या उससे पहले भी जब लिया गया तो उसके मूल कागजों को नष्ट-भ्रष्ट कर उनके स्थान पर जाली कागज रख दिए होंगे। यही कारण है कि ताजमहल से सम्बन्धित पारम्परिक कहानी में वर्णित कोई भी पक्ष शका और सन्देश से मुक्त नहीं है।

C State of Assistance

t. कोर की ईण्डबुक, पृथ्व १५२

# ताजमहल का निर्माण हिन्दू वास्तुशिल्प के अनुसार

शार्षेत्रकाल के हिन्दू प्रामतों का निर्माण नगर के मध्य भीड़महाकेवाले क्षेत्र में कराने को परम्पत रहाँ है, जिस प्रकार कि युद्धादि के समय लासक हाथी पर आकृत् कराने को परम्पत रहाँ है, जिस प्रकार कि युद्धादि के समय लासक कि प्रास्ताद में भी जारों और में सेना से मित हुआ मध्य में चला करता था। यहाँ तक कि प्रास्ताद में भी जासक का कक प्रका में ही स्थित होता था। युद्ध तथा वास्तुकला-सम्बन्धी हिन्दू जासक का कक प्रका में ही स्थित होता था। युद्ध तथा वास्तुकला-सम्बन्धी हिन्दू जासक का कर पर उस समय स्थान में रखना होगा जब भारत के मध्ययुगीन सम्पत्नों का अध्ययन करें। यधिय वे प्रमचन मकत्वरे और मस्जिद जैसे दिखाई देते हैं किन्तु के सब प्राचीन हिन्दू पन्दिर और प्रासाद हैं।

हिन्दू गना और उनके उच्चाधिकारीगण अधिहचि-सम्पन्न होने के कारण इन्ह क्यादनों के मुख्य केता माने जाते ये इसलिए राजप्रासादों में अधिकांशतया बाकते को मी व्यवस्य, हिनों थी। यही बात ताजमहल पर भी लागू होती है और

टैबर्निक द्वारा इसको पुष्टि भी हुई है।

қат,сом.

सम्बद्ध हर का अर्थ है 'गुजभवन' अथवा 'भवनों का सिरमीर'। इसका किंक्ति में अर्थ मक्का नहीं होता। मक्का और प्रासाद उतने ही भिन्न हैं जितना कि भागे और अव्यक्तः यदि सरम्बद्धल शब्द का अर्थ यरिकचित् भी समाधि अथवा क्वान से मिन्ना-मुनता होता तो कोई भी अपने होटल का नाम 'ताजमहल होटल' स्थान का स्थान नहीं कर सकता या और न हो पर्यटक उस 'कब होटल' में रहने को उन्द्रक हो स्थे। सन्द्र मर्यटक ताजमहल के नाम से इसलिए आकर्षित होते हैं क्वोंकि का नाम एक विस्तान एवं भव्य राजप्रासाद अथवा मन्दिर का प्रतीक है न कि विरादपुर्क और सकतों का।

मुक्त दाका के रिकॉर्ड में कहीं भी ताजगहल शब्द का प्रयोग नहीं किया गय है, क्वेंकि का सब संस्कृत का तेज-महा-आलय शब्द है। शाहकहीं तो केवल (हथियाया गया) उसकी पत्नी का मकबरा वाला मवन कहता है। जबकि औरंगजेब उसको अपनी माँ का स्मारक कहता है। यह एक और प्रथल प्रमाण है कि शाहजहाँ वे ताजमहत्त नहीं बनवाया था।

इसी (हिन्दू) ताजमहल (प्रासाद परिसर) में दुकानों की पंक्तियाँ परिसर की सीमा के भीवर ही थीं जो बाजर का रूप धारण कर लेती थीं, ऐसा टैबर्नियर का उल्लेख है। उन्हीं दुकानों में से वर्तमान में कुछ दुकानें, जलपान-गृह, कुछ विप्रस्वली बेचनेवाले तथा कुछ को ताजमहल के नमूने तथा अन्य कलात्मक वस्तु-विक्रेताओं ने थेर लिया है।

यहाँ हम पुन: प्रसादक्लोपोडिया ब्रिटेनिका का यह उद्धरण स्मरण कराते हैं जिसमें लिखा है कि ताजमहल परिसरस्थ भवनों के अन्तर्गत अक्षशाला, अतिथिशाला तथा आरक्षक-कक्ष बने हैं। ये सभी अनिवार्यक्रपेण राजभवन के भाग ही बनते हैं न कि मकबरे के।

यह आना धारणा है कि मध्ययुगीन स्मारक मुसलमानी निर्माण-कार्य है, क्योंकि वे मकबरे और मस्जिद जैसे दिखाई देते हैं, किन्तु सुदीर्घ काल और परस्परा से उनको मुसलमानी मकबरे आदि माने जाने के कारण भारतीय इतिहास में एक आना धारणा जहाबद्ध हो गई है। तदिप पश्चात्य विद्वान् यह कहते हुए सत्य के निकट प्रतीत होते हैं कि मुस्लिय जैसे दिखाई देनेवाले भवन पूर्ववर्ती हिन्दू भवनों को भाँति स्तम्भों, चौखटों और मेहराबोंवाले हैं। हम यहाँ पर एक अग्रेज दर्शक का उल्लेखनीय निकार्य उद्धत करते हैं। वह लिखता है—"आदिलशाही—करीमुदीन के अधीन लगभग १३१६—से पूर्व मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिन्दू भवन के अवशेष पर बीजापुर के दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई थी। दूसरे भवनों के टूटे स्तम्भों का उन्होंने कितना उपयोग किया, इस विषय में हमें कहीं से कोई सूचना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हिन्दू मन्दिर के द्वार भण्डप के अंग से बना है, किन्तु यह अनुमान भी असंगत्त नहीं कि मूल स्थान से दूसरे हिस्सों को भी हटाया गया होगा और अपने विद्यमान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको पुनः स्थापित भी किया गया होगा।"

उपरिलिखित उद्धरण से स्मष्ट होता है कि पाश्चारण विद्वान् सत्य के समीप पहुँचकर भी उसे ग्रहण करने में असमर्थ रहे। उनकी यह परिकल्पना कि वे मुस्लिम-मकबरे अथवा मस्जिद के अन्दर खड़े हैं, उनकी वैद्यारिक हाकित को इतना ताजमहल मन्दिर भवन है

कुंदित कर देती है कि से यह अनुमान नहीं कर सके कि वे उन हिन्दू मन्दिर अथवा प्रस्थित के अन्दर करे हैं जिनको बाद में मुसलमानों ने उस रूप में परिवर्तित कर प्रस्थित के अन्दर करे हैं जिनको बाद में मुसलमानों ने उस रूप में परिवर्तित कर प्रिया है मध्ययुगीन सभी भनगों के सम्बन्ध में पाश्चात्म विद्वान् यह परिकरूपना करते हैं कि उनका निर्माण पूर्ववर्ती हिन्दू भवनों के ध्वसावरोषों से कराया गया है। करते हैं कि उनका निर्माण पूर्ववर्ती हिन्दू भवनों के ध्वसावरोषों से कराया गया है। करते हैं कि उनका निर्माण पूर्ववर्ती हिन्दू भवनों के ध्वसावरोषों से कराया गया है। कर तो केवल अर्ध-सन्द है। उन्होंने यह नहीं सोबा कि प्राचीनकाल में हिन्दुओं ने कर तो केवल अर्ध-सन्द है। उन्होंने यह नहीं सोबा कि प्राचीनकाल में विख्यिद्धत कर प्राप्त प्रदेशों भवनों और दुर्गी का निर्माण ऐसे पूर्व-निर्मित स्तम्भों, घौखटों, प्राप्त प्रदावों से नहीं करवाया होगा कि जिन्हें सरलता से विख्यिद्धत कर प्राप्त भवनों पर ले जाकर इच्छानुसार प्रयोग में लाया जा सके।

XBT'c3W

अन्य स्थान के लिया जात पह है कि किसी भी नए भवन का निर्माण किसी पुराने भवन को पुराने भवन के व्यसावशेषों से नहीं किया जा सकता। किसी पुराने भवन को विस्तिपद्धित कर उसके व्यसावशेषों को दूसरे स्थान के लिए दोने का व्यय-भार भी अव्यक्षिक होगा। इस प्रक्रिया में कुछ भाग ट्रकर अनुपयोगी हो जाएँगे तथा नये अवन के आकार प्रकार से उनका कोई हालमेल नहीं बैठेगा। और फिर ऐसा पुनियूर्ण कीन होगा कि किसी हिन्दू भवन को पहले ध्वस्त करे और फिर उसके क्रमायहांचें को दूसरे स्थान पर ले जाकर उनसे वैसा ही नमा भव्य भवन बनवाने का विचा करें?

वाद कोई विज्ञाल हिन्दू भवन तोड़कर उसके परवर की शिलाएँ दूसरे स्थान या ले कई वर्ए तो वे सब इस प्रकार भूल-मिल जार्मेगी कि उनको पृथक् करना और फिर डॉटन कि कीन-सो शिला किस मंजिल की किस दीवार की है, न केवल किर-वर्ट ऑपतु बहुत से समय का अपव्यय भी होगा। इस समस्या का अनुमान इसी बाव से लगाना खाता है कि को लोग अपनी दुकानों को बन्द करने के लिए तख्तों की बचेग करते हैं उसके लिए उन तख्तों को न केवल क्रम्सा: अंकित करना पड़ता है ऑपनु बाहर-भीतर कर का भाग तबा कपर-मीचे के सिछें के लिए भी चिह्न लगाने पड़वे हैं। बाब वक्क कि उन तख्तों को हदनुरूप नहीं लगाया जाएगा दुकान अच्छी बच्च कर की हो सकेगी। इस प्रकार साधारण-धी दुकान को बन्द करने के लिए इन्हें शक्त की हिस्स-किताब की आवश्यकता होती है तब क्या कोई विज्ञाल क्या उसी सन्दुकंड और बल्कमकता के साथ उन ध्वंसावशेषों एवं शिलाओं से, जो कि दुखे बच्च से कई गई है, बन्दया का सकता है ?

नीर ऐसा हो भी चाए हो भी भवन बनना असम्भव है। यह मान भी लिया

जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुआ सामान सुरक्षित भी रहे तो भी क्या नई नींच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अतः सरल सत्य यही है कि मुसलमानों ने हिन्दू भवनों के अवशेषों से कोई भी भवन नहीं बनाया ने केवल किन्दू मन्दिरों अथवा भवनों में सुसे और उसे अपने अनुक्रप बनाने के लिए किसी को वहाँ दफताया, मूर्तियाँ फेंकों, हिन्दू साज-सज्जा को तोड़ा फोड़ा और दूर फेंका, और उन पर कुरान की आयहें खुदवा दों। यही कारण है कि मध्यकालीन मुसलमानी मकबरे और मस्जिदें हिन्दू मन्दिरों और प्रासादों के समान दीखती हैं। यही सत्य ताजमहल पर लागू होता है।

पर यह पुंख की बात है कि इन भवनों को हिन्दू शैली पर निर्मित विशुद्ध मुसलमानी मानते हुए पाश्वात्य विद्वानों ने भारत-अरब शिल्प का एक पूर्ण मत ही बना डाला और नागरिक अभियान्त्रिकों की पुस्तकों में भी ठूँस दिया।

यही वह अस्वीकार्य मत है जो बड़े गर्व से ताजमहल को भारत-अरब शिल्प-मैत्री की कला का एक बढ़िया उदाहरण स्वीकार करता है<sup>1111</sup> संगमरमर पर उतरा साकार स्वप्न''पत्यरों पर लिखी कविता'' आदि-आदि ऐसी मान्यताओं से किस प्रकार भ्रान्ति उत्पन्न होती है यह हमारी इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ताजमहल १७वीं शताब्दी का मकबरा नहीं अपितु १२वीं शती का प्राचीन शिव मन्दिर है, जिसे बाद में मुसलमान आक्रमणकारियों ने लूटकर प्रासाद में परिणत कर दिया या और हिन्दुओं ने फिर उसे जीत लिया था। यह विश्वास करना भी भद्दापन हो है कि यध्यकालीन मुसलयानों ने हिन्दू मन्दिरों और प्रासादों को तोड़कर उनके अवशेयों से मस्जिदों और मकदरों का निर्माण कराया। इसका भदापन इससे ही प्रकट होता है कि मध्यकालीन सभी भवन भीतर से ईंटों और गारे-खूने के बने हैं। केवल उनके बाहर-बाहर पत्थर लगा है, जैसे कोई झंडे का अथवा नारियल का खोल चुराकर यह कहे कि वह झड़ा अथवा नारियल बनाएगा, इसी प्रकार मुसलमान शासक एक स्थान से हिन्दू भवनों के पत्थर ठखाड़कर दूसरे स्थान पर ले जाकर दनको पुनः उसी प्रकार व्यवस्थित कर फिर वैसा ही भव्य और विशास भवन जैसाकि शताब्दियों पूर्व हिन्दुओं ने अपनी आवश्यकतानुसार अपनी शैली में बनाया या, नहीं बनवा सकता।

हमारा लक्ष्य अन्य कुछ भी हो किन्तु पाश्चात्य विद्वानों पर दोगरोपण करने का नहीं है। वे जिज्ञासु, विद्वान् और परिश्रमसाधक शिकाविद् में, किन्तु विदेशी होने शाजमहल मन्दिर भवन है

इस प्रकार भारतीय इतिहास की स्थितियों के सम्बन्ध में उनका व्यक्तिगत अनुभव कुछ कम बा, तदिव उनमें से अधिकांत, जैलाकि हमने पहले भी बताया था, सत्य के

क्षति निवट पहुँच गए। उनमें से ऐसा एक का ई, बी. हेवेल जो स्वयं बहुत बड़ा

शिरुपड़ और दूरदर्शी बी।

हेवेल ने इस दावे का खण्डन किया कि ताजमहल् किसी गैर-हिन्दू शिल्प का नमृत है। ताक्यहल के शिल्प का विवेधन करते हुए तथा कुछ इतिहासकारों हारा इसके आकृति निर्मात को इटेलियन शिल्पकार चोरोनियो होने के दावे की चर्चा कतो हुए, हो कैवरलाल ने हेबेल को इस प्रकार उद्धत किया है—"यदि बोरोनियो भारतीय शिल्प-पाम्परा में इतना अधिक प्रयोज था कि वह शिल्पशास्त्र के नियमों यर आवारित कमलपुका गुम्बद तैयार कर सका तो यही कहा जा सकेगा कि एशियाई क्लकारों द्वारा निर्मित गुम्बद उनके नहीं होंगें 'आगरा में ताजमहल का गुम्बद' 'और इक्काइंग के सकतरे (बीकापुर में) का गुम्बद दोनों ही समान शैली पर बने हैं—वे क्लाना एक ही परिमाप के बने हैं—तथा जिस तथ्य की ओर फर्नुसन तथा उसके अपूर्णांक्यों का करन नहीं गया, वह है इन दोनों को परिधि-रेखा में पूर्ण साम्य। वर्द अन्तर है से इतक ही कि ताजपहल का कमल-किरोट कमश: पतला होता गया 🕏 और उसको प्रजुटियाँ नक्काली को बजाय गुम्बद के आरम्भ से बैठी हुई हैं — काशक में व्यवसहस्र एक ऐसा भवन है जो भारत में ही बनना अपेक्षित था-ऐसे कुलल सिल्पमों द्वारा मिन्होंने बौद्ध और हिन्दू-परम्परा से शिल्प-ज्ञान उत्तराधिकार वें चया है—बिस खेबना के अनुसार वाजगहल के केन्द्रीय कक्ष का गुम्बद है वह कर हार्ट गुम्बदों से मुक्त कब से बिए हुआ है। यह पंचरत्न मंदिर के अनुसार बना है। कैमांक इसने अन्यत्र लिखा है, इसका मूल रूप जावा के चण्ही-सेवा और अवना के स्तूथ-गृह में पत्थ जाता है। इस शिल्पोपलिय का श्रेय न तो शाहजहाँ, न काक दरवारियों और न हो उस इटालियन को प्राप्त हो सकता है।

डेक्स अपने खन्यता के अनुसार कितना स्पन्ट है कि सब वह दावा करता है कि सम्मन्त अकेन माताव हैली पर बना है तथा शाहजहाँ का कोई भी सम्बक्तांन क्याकी निर्माणकृति नहीं तैयार कर सकता का। हेवेल कापने से पूर्व हाहिजहाँ के दरबारी इतिहास बादशाहनामें में ठल्लिखित इस तथ्य से परिचित नहीं हा कि ताजमहल प्राचीन हिन्दू भवन है। यदि हेवेल के समय यह तथ्य प्रकट हो गुक्त होता तो उसको प्रसन्तता होती कि वास्तु-विद्या-सम्बन्धी उसके निष्कर्य का इतिहास में समर्थन उपलब्ध है तब वह पर्सीबौन और फर्गुसन से कहीं अधिक मन्त्रान भारतीय वास्तुविद्या के अधिकारी विद्वान् के रूप में प्राप्त करता।

प्रसाखशात् हम अपने पाठकों का ध्यान हेथेल के उस कथन की ओर से काना बाहते हैं कि गुम्बद तथा उसके शीर्ष पर अधोमुख कमलयुक्त किरोट विशुद्ध भारतीय वादीन नमूने पर है। हिन्दू शिल्प का मूल भारतीय शिल्प-शास्त्र में विद्यमान है।

भारतीय शिल्पशास्त्र के उसके सभी अंगों एवं उपांगों सहित पूर्ण अध्ययन एवं हांज की आवश्यकता है। इस पर शोधकार्य भारतीय पुरविद्याओं में पारंगत महान् इज्ञोनियर रावसाहब के वी. वजे, एल. सी. आई. ने किया है। इससे भारतवर्ष की सहस्रों धर्ष की उस शिल्प-साधना तथा प्रकाण्ड ज्ञान का स्पष्ट आभास पाठकों को मिलेगा वो भारत की गुफा-मन्दिरों, भवनों, भाटों, प्रासादों, नहरों, पुलीं तथा दुर्गों में छिपा है हमा एक ऐसा सुन्दरतम भवन जिसे प्राचीन हिन्दू शिल्पशास्त्र ने बनाया है—उसका नाम है ताजमहरू । भारतीय शिरूपशास्त्र की वश-परम्परारूपी वृक्ष का सावधानी से पराक्षण करने के उपरान्त पाठक अनुभव करेंगे कि यह किस प्रकार को तुच्छ कल्पना थों कि वह शाहजहाँ हो या जिसने ताजपहल को हथिया लिया था।

प्राचीन भारतीय अभियान्त्रिकी तथा चास्तुशिल्प में प्रवीज स्व. ही के. बी. वने १६ दिसम्बर, १८६९ को एक दीन परिवार में जन्मे थे।

उन्होंने १८९१ में पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी।

प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प और अभियान्त्रिकी के अभ्ययन की ओर उनका क्सिन कैसे हुआ इस पर ब्रो वजे ने एक बार वैदिक मैगजीन (लाहीर जो अब <sup>पाकिस्तान</sup> में है, से प्रकाशित) में लिखा—"अपने अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम के

<sup>(</sup> R av. frem Britist, 40 Mr. st.

<sup>े</sup> इस की जो जी जोशों के, स्व. क्षी बजे की कोवती और कार्य का विवरण देने के लिए आधारी हैं पाठक श्री कोशों के मराठी साप्ताहिक, धूना से प्रकाशित शिल्प-संसार के २६-५-६५ के अंक में प्रकाशित औ तबे पर लेख देख सकते हैं। बी वजे पर एक दूसरा लेख मरावो मासिक 'विज्यकमां विकास' के दिवाली अंक में श्री एम, एम, ताम्बट का प्रकाशित हुआ था।

ताजमहल मन्दर भवन 🛊

KB] CAM

प्रतिक्षत्र के दौरान मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस सम्बन्ध में किसी भारतीय की कोई पार्य-पुस्तक, कोई फार्म्ला आदि कुछ भी कहीं दिखाई नहीं देता। (बहारि) में जानता वा कि बहे प्रसिद्ध व्यक्ति भी (प्राचीन भारतीय) भवनों भूतियों दुर्गी नहरों बन्दुकों और स्तम्भों की प्रशंसा करते थे। तब मैंने निश्चय किया कि देखना चाहिए कि माजरा क्या है "मैं ऐसी खगभग ४०० पुस्तकों के नाम जानता **्** जिनमें से मैंने प्रवास पड़ी हैं।<sup>19</sup>

क्वक बन-साधारण अतकर्य और भोलेपन के कारण यह माने बैठा या कि हासमहत्त मुसलमानी भवन है, हम ई. ची. हेवेल जैसे प्रख्यात वास्तुविद् और को एल बामा बैसे प्रख्यात पुरातत्वविद् को आक्योंलीजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आक्योनीजिकत सर्वेयर तथा सुपरिन्टेंडेंट के यद से मुक्त हो चुके थे, दृदता से लिखतं हैं कि ताजमहल सम्पूर्णतया हिन्दू भवन है जिसे प्राचीन श्रेष्ठ हिन्दू परम्परा के अनुसार बनाया गया था।

अपने ४६ पृष्टीय पुस्तिका 'दि ताज' में उसके लेखक श्री धामा लिखते हैं-"व हो बाबयहरू के यूल निर्मात का नाम और न हो उस पर व्यय की गई निश्चित क्यांक का कहाँ उल्लेख मिलता हैं जो विदेशी इसकी योजना में भाग लेते हैं वे मन्य और इचित तब्बों के निकट नहीं पहुँच पाते "इसका आकार-प्रकार तथा अनुपात सब कुछ भारतीय हैं 'इसका निर्माता निश्चित ही न केवल हिन्दू शास्त्रों का जाता कांपतु फरणत परिषदत होगां 'ताज शरीर और उदात्मा से भारतीय है, मृह्यरूप से भारतीय है केवन इसका कुछ भाग विकृत कर उसे बाहरी जामा पहनाने का यत्न हुआ है" कोई भी यह भली प्रकार देख सकता है कि इसमें एक संस्कृति और विधारधारा जो कि प्रमाय भारतिय है, कि मुद्रा अंकित हैं 'तीन भाग (चौकोर, अष्टभुज और मंडलाकार) मृष्टि, फैंबरि तथा संदार के प्रतीक हैं और तीन देवता बहा।, विष्णु और महेश की प्रतिनिधन करते हैं 'ताज का शिल्प कमल से लिया गया है-को हिन्दूओं का पूज्य पुष है—व्हां क्रम्युसच्या और निर्माण सब धारतीय हैं और प्राचीन स्मारकों और इस समय के स्थारकों से ग्रहण की गई हैं जब कहीं अरबी, सुस्लिम और सेल्जक च्छी। को बास्तुबिछा का नाम भी सुनने में नहीं आया था।"

## शाहजहाँ भावुकता-शून्य था

ताजमहल के निर्माण का होय शाहजहाँ को देते हुए हो उसे ग्रेमियो जैसा मुमताज का प्रेमी और सहदय कलाकार बताना है, किन्तु इस सबसे दूर शाहजहाँ निष्दुर, घमण्डी, अहकारी, कृपण, भ्रान्तमति, क्रूर, कामुक और प्रजापीहक शासक था और मुखतारा उसको पूर्ण सहचरी थी प्रेमिका नहीं।

मौलवी मोइनुदीन अहमद कहता है<sup>1</sup>—"योरोपियन इतिहासकार कभी शाहकहाँ पर यह आरोप लगाते हैं कि वह धर्मान्ध शासक वा जिसका मूल कारण मुमतास को संकृष्टित बुद्धि थी।"

हेवेल लिखता है<sup>न</sup>—"शाहजहाँ ने जेसुइस्ट को **यु**री तरह सताया। मुमताज महल, जो इंस्सइयों की प्रयल शत्रु की, उसने अपनी मृत्यु से कुछ हो समय पूर्व, हुबली में बसनेवाले पुर्तगालियों पर आक्रमण करने के लिए शाहजहाँ की वकसाया।"

दि ट्रांजेक्शन्स ऑफ दि आक्योंलीजिकल सोसाइटी ऑफ आगरा में लिखा हैं —'' शाहजहाँ अनेक बार साधुओं और धर्मनिरपेक्ष पुरोहितों को मुसलमान बनने के लिए आमन्त्रित करता। (परन्तु जब वे उसके प्रस्ताव को तुकरा देते) शाहजहाँ अत्यन्त क्रोधित होता और तभी तुरन्त आदेश देता कि अगले दिन हो उन पुरोहितों को कठोर यातनाएँ, जैसे हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, दी जाएँ।''

कौन कहता है—"शाहजहीं ने निरंकुशता में सभी मुगल बादशाहों का

१ दि ताच एण्ड इट्स एनविरोनमेंट्स, द्वितीय संस्करण, पृथ्व ८, आंट जी, बंसल एण्ड के., ३३९, कसेरत काजार, आगरा द्वारा पुदित।

रे दि नाहन्दोन्य सैनुरी एण्ड आफ्टर, खण्ड ३, पृष्ठ १०४१

ट्रांबेशक्शक्त ऑफ दि आक्ष्योंलीविकल सोसाइटी ऑफ अगारा, जनवरी, सन् १८७८ पृष्ठ ८१

अतिक्रमण कर दिया और वह उनमें से सबसे प्रथम या जिन्होंने सिंहासन की सुरक्षा के लिए सभी सम्भावित शतुओं की इत्या कर दी 'ये, जो कि शाहजहाँ के व्यक्तित्व का स्वयं स्वयं सम्यापक राजुणा प्रत्यं कोर और अहंकारी था तथा सबके प्रति को जानता का के अनुसार उसका स्वथाय कठोर और अहंकारी था तथा सबके प्रति

ger com

कहाँ तक कि शहकहाँ के इत्वारी इतिहास-लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद ने ठसकी किसकारपूर्ण भाषमा की।" दौलताबाद पर विजय के संदर्भ में लिखा है कि—"कासिम खाँ और कम्बू ४०० इंमाई बंदियों को, जिनमें नर-नारी, बाल-वृद्ध सभी थे, उनकी देव-मूर्तियों सहित चर्मरशक बादलह के सम्पुष्ठ लाए। उसने अहता दी कि वन खोगों को इस्लामी मह के सिद्धान सपद्माएं आएँ और उनको कहा जाय कि वे इसे स्वीकार कर लें। बहुत को हों ने उसे अंगीकार किया। किन्तु अधिकांश ने हठ एवं स्वेच्छाचारिता के वशीभूत इस सुझाव को तुकता दिया। इनको अमीरों में बाँट कर आदेश दिया कि उन निर्लब्ध कृतव्यों को करका कारावास में हाल दिया जाए। परिष्मामस्वरूप उनमें से अनेक तो

मृतियाँ को बमुना में केंकवा दिया और को शेष रहीं उनकी चूर-चूर करवा दिया।" इतिहास बाहबड़ों की कृरता के वर्णन से परिपूर्ण है, जो पात्य-पुस्तकों के उस वर्षण को असन्य सिद्ध करता है जिसमें उसको बड़ा कलात्मक अधिरुचि का काका और अपनी मानों के प्रति आस्थावान कहा गया है। क्रुरता शाहजहीं का बन्धका लक्ष्य था। बाल्यायस्या से ही यह उसमें घर कर गई थी और शनै:-शनै: इसने इसके ही समान क्रूर उसके पिता बहाँगीर की भाति प्रथम क्रेणी का दुरात्या, दृष्ट भना दिया था।

कागका से सोवे हो नकवामी हो गए। पैगम्बर साहब से मिलती-जुलती उनकी

क्तरका की यह खलनायकता बचपन से ही अपने निकटस्थ सम्बन्धियों के इति इच्टर होने लगो यों, दूसरे अपरिचितों की तो बात ही क्या है। कीम की हैन्द्रवृक्ष के पृष्ट २५ पर एक विवित्र उद्धाण इसकी व्याख्या करता है। यह लिखता है कि करका ने "जुले विद्रोह में (अपने पिता बादशाह जहाँगीर के विरुद्ध) पतेतपुर संक्रों पर अधिकार कर लिया और आगरा को लूट लिया जहीं डैल्ला दैल्ले के इस समय भारत की बाजा पर वा, के अनुसार, उसकी सेना ने क्रूरता की भी मामा का उपलब्ध कर दिया या। नागरिकों को इतना सताया गया कि वे अपनी सॉक्ट का देन के लिए किया हो गए और अनेक सुन्दर स्त्रियों का सतीत्व सूटी गना और दमक अंग-अंग सित्य गए।"

भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी विख्याना और दुर्भाग्य है कि एक लुटेरे, कटिल, निरंकुश, अत्याचारी, डाकू और विध्वंसक की प्रशंसा और खराति मुमताज के अनुरक्त पति, कला के पुजारी, साहित्य और सरक्षक, सुन्दर भवनों के जनक और व्यर्जकाल के शासक के रूप में की जाए। यह इतिहास के अध्यापक और विद्यार्थी होनों की बुद्धि का अपमान है।

ताकमहल मन्दिर भवन है

पुष्ठ ३८ की एक टिप्पणी से कीन आगे लिखता है—"शहजहाँ ने अपने सबसे छोटे भाई शहरवार और अपने चाचा दानियल के दो पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ इतिहासकार उसको अपने बड़े भाई खुसरो की हत्या का भी श्रेय प्रदाम करते हैं।"

शाहजहाँ को अतिशय कामुकता और अपनी पत्नी मुमताज के स्वास्थ्य और सुख के प्रति नितान्त असम्बद्धता का ही परिणाम है कि १८ वर्ष से भी कम समय के विवाहित जीवन में उसे १४ बच्चों को जन्म देना पहा और फलस्वरूप इसकी अकाल मृत्यु हुई। १४ बच्चों की लम्बी सूची जिन्हें मुमतास ने १८ वर्ष से भी कम समय में जन्म दिया, जब तक कि उसने अन्तिम भन्ने को जन्म दे दिया और तब मृत्यु बोली, 'इत्पलम्'। यह सब कोन को हैण्डबुक के पृष्ठ ३७ को टिप्पणी में उल्लिखित है। वह भयानक सूची को परिवार-नियोजन के विपरीत है, इस प्रकार है—१. हुरोइल निसा (कल्या) जन्म १६१२, मृत्यु १६१५, २. जहाँआरा (कन्या), जन्म १६१३ जिसके साथ बाद में कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अवैध सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। ३. मोहम्मद दाराशिकोह, जन्म १६१४, ४. मोहम्मद शाहशुका, जन्म १६१५, ५. रोशनारा (कन्या), जन्म १६१६, ६. मोहम्मद औरगजेब, जन्म १६१७, यही वह औरंगजेब है जो इतिहास में काले अक्षरों से अकित है। उसने अपने सभी शत्रुओं को मारने और अपमानित करने में अपने पिता के उदाहरण का अनुसरण किया था। ७. उम्मेद बखा, जन्म १६१९, मृत्यु १६२१, ८. सुरैया बानो, बन्ध १६२०, मृत्यु १६२७, ९. एक अनाम पुत्र १६२१ में उत्पन्न मुआ और तुरन्त मर गया। १०. मुराद बक्का, जन्म १६२३, ११. लतफुल्ला, जन्म १६२६ और अगले वर्ष मृत्यु, १२. दौलत अफजल, जन्म १६२७ और आगामी वर्ष मृत्यु, १३. जनाम कऱ्या १६२८ में जन्म के तुरन्त बाद मृत्यु, १४. गौहरा, (कन्या) जन्म १६२९, इस वर्ष ही और इस बच्चे के प्रसव के समय ही मुमताज की भृत्यु हुई।

अपने पुत्र शाहजहाँ के बारे में उसका पिता जहाँगीर जो कहता है पह पह

है<sup>1</sup>... " मैंने निर्देश दिया कि भविष्य में उसे (शाहजादा शाहजाहीं को) नराधम समझा आए और बहाँ कहाँ इस इकत्एवामे में क्राधम क्रव्ह का प्रयोग हो यह उसके लिए हो है जो कुछ मैंने उसके लिए किया है लेखनो वह सब वर्णन नहीं कर सकती, न ही मैं अपने दुश की विदेशना कर सकता हूँ और यह शोभ भी नहीं, जो मुझे आत्मक्तेश दे रहा है विशेषतया इन यात्राओं और अधियानों के दौरान्ह जब उसका (क्टोही व्यक्तमार शहजहीं) पीड़ा करते हुए मुझे अनेक कच्ट झेलने पड़े हैं, जो

किसी को बोज का निर्माता होने के विपरोद्ध शाहजहाँ विध्वसक था। उसका क्षव मेरा पुत्र वहीं रहा।" म्बर का दरबारी इतिहास-लेखक मुल्ला अन्दुल हमीद लाहौरी क्या कहता है। वह यह हैं-"बादतात सलामद के सामने यह बात लाई गई कि धार्मिक भावना के वहान् केन्द्र वन्नत्स में पिछले ज्ञासनकाल में अनेक मृतियों के मंदिर बनने आरम्भ हुए किंतु वे अभी ही रह गए। वे धर्मात्मा अब उन्हें पूर्ण करने के इच्छुक थे। बादनाह सलामत को धर्मरखक हैं. ने आज़ा दी कि बनारस तथा उन सभी स्थानों पर काँ उनका राज्य है, वहाँ कही भी मंदिरों का मुनरुद्वार किया गया हो उनको पिर से गिरा दिया बाए। अब इलाहाबाद प्रान्त से यह सूचना मिली है कि बनारस जिले के ७६ मंदिरों को भूमिसाद कर दिया गया है।"

इपरिनिष्टित उद्भाव से इस निकार्य निकालने हैं। प्रथमत: हम इतिहास के कालें के सम्पुत सामान्य सिद्धाना के रूप में अपना निकार्य प्रस्तुत करते हैं कि विष्यसक कर्ज निर्माता नहीं हो सकता। द्वितीयतः ये शब्द 'भूमिसात्' 'विध्वस' का क स्थर आंच्याय समझना चाहिए कि हिन्दुओं को उनके मंदिरों से भगा दिया गब, उनको पूर्तियें को फेंक दिश गया और उसी भवन को मस्जिद के रूप में प्रयुक्त किया गया। मुसलमान कासकों भी यही वह प्रक्रिया है जो स्पष्ट करती 🖁 कि प्रत्यक्ष वच्चकालीन मक्ष्यक्ष और वस्त्रिद् हिन्दू मन्दिरों अथवा भवनों जैस्य दिक्क देवा है।

की कैयालाम की पुलक में लिखा हैं —"शाहजहाँ सर्वातमना कट्टर सुन्ती मत का नावनकाल का और सम्बद्धक मुमतान महल के भड़काने पर उसने पुनः

Kerkom:

हिंद मंदिरों को तुड्वाया दिसने आगरा में गिरजाधरों को मीनारों को तुडवा दिया योरोपियन पर्यटक बर्नियर और मनुसी ने शाहजहाँ के व्यक्तिगत जोवन से ग्रम्बन्धित असंख्य कर्लकों का उल्लेख किया है और उसे ऐसा चृणित व्यक्ति चित्रित किया है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य व्यभिचारपूर्ण और राक्षमी क्रामासक्ति को प्रश्रय देना था। उनके अनुसार प्रासाद में अधिकतर सौन्दर्य का बाजार लगाना और राज्य द्वारा बहुत बड़ी सख्या में नर्तकियों का भरज-पोपण, हरम में सैकड़ों पुरुष कर्मचारियों की विद्यमानता आदि ऐसे अनेक कार्य शाहजहाँ की वासना-तृष्ति के उद्देश्य से होते थे। मनूसी कहता है—"ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शाहजहाँ को केवल एक ही बात को परवाह धी-अपनी वासना-दृष्ति के लिए सुन्दरियों की तलाश।'' वह शाहजहाँ की जफर खाँ और खलीलुल्लाह खाँ की विलयों से समीपता के सम्बन्ध में भी लिखता है। वह कहता है कि जब प्रात-काल अकर खाँ की पत्नी दरबार की ओर जाती होती तो मार्ग में बैठे भिखारी चिल्लाते: 'ऐ शाहजहाँ की प्रगतरारा' हमारा खमाल रख; और जब मध्याह के समय क्लोलुल्लाह खाँ को पत्नी जाती होती तो वे चिल्लाते, 'ऐ शाहजहाँ के मध्याह का भोजन' हमारी सहायता कर। बर्नियर का कचन है कि सम्भोग को और शाहजहाँ का बहुत शुकाम था। सैनरिक कहता है कि शाहजहाँ ने अपनी बेटी की सहायता से शाहस्ता खाँ की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया। पीटर मुंडी कहता है कि शाहजहाँ का अपनी पुत्री जमनी बेगम के साथ थीन-सम्बन्ध था। टैवर्नियर भी उसी धुन में सिखता है<sup>?</sup>—'' वारिस ने अकबराबादी महल और फतेहपुरी महल का उल्लेख करते हुए उन्हें शाहजहाँ की दो चहेती दासी-युवितयाँ बताया है। सबसे अधिक आधातक मुझाव तो यह दिया जाता है कि शाहजहाँ के अपनी पुत्री जहाँनारा से अवैध यौन-सम्बन्ध थे।'' बर्नियर कहता है, ''बेगम साहिबा, शाहजहाँ की बड़ी लडको, बहुत मुन्दर और सजीली बी, और अधने कामातुर पिता द्वारा बहुत प्यार की जाती थी। यह अफवाह थी कि उसका प्यार इस सीमा तक पहुँच गया था कि उन बातों पर विश्वास करना तक कठिन हो गया और सम्बन्धों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए उसको मुस्लाओं और न्यायविदों की रूरण लेनी पड़ी। उसके अनुसार बादशाह को अपने ही

<sup>।</sup> इतितार एक्ट बोमार का इकिस्स्य, खट ६, पूका २८६

३ जो सार ० वृद्ध ३६

<sup>\$</sup> ft um men dermin que er us

१. दि तान, सेखक केंबरलाल, पृथ्व १६

रे. बड़ी, पुस्त २७

रोवे वृक्ष से फल तोड़ने की सुविचा से वंचित करना ठनके लिए अनोकी बात थी।" विसेंट रिमंच का मत है कि "इन अवैध सम्बन्धों के पहले प्रमाण संबंधे पहले ही

KWI COM

लाइट के लेखों में प्राप्त होते हैं और इसकी पुष्टि धौमस हरवर्ट ने कर दी।" जारकरों के चरित्र के सम्बन्ध में महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोश क्या कहता है, अब

इम यह देखेंगे: "लाहजहाँ (१५९३-१६५८) परिवर्ष भुगल बादशाह : साहबुदीय फोहम्मद किएन उपनाम शाहजहाँ जोधपुर की राजकुमारी से जहाँगीर सलीम का पुत्र का जूरकहीं और आसर्खों के प्रयत्नों से उसको राज्य प्राप्त हुआ था। जब उसका थिता जीवित वा शाहजहीं दे उससे दो या तीन बार विद्रोष्ठ किया या। किन्तु सफल बारों हो सका। राज्यासीन (१६२८) होने पर उसने अपने सभी (निकटस्थ) रिलोदारों को हत्या कर दी। १६३७ में जाहजों को पराजित कर उसने सारे अहमद कार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। योरोपियनों के भारत-प्रवेश के सम्बन्ध में उसने किलेव सावधानी बरती और धर्म के सम्बन्ध में इस्तक्षेप को उसने कदापि सहन नहीं किया। पुनेगानी धर्म-परिवर्तन के कार्य में अभिरुचि प्रकट कर रहे हैं, इस बहाने करे मेक्स सहजहाँ ने उनके विरोध में हुएली के किनते उनकी बस्ती में अपनी सेना थेको उसने उस बातो को दहल-नहस कर दिया और उनकी सारी सम्पत्ति छोन लो। उसने प्राप्तियों से कान्यार भी जीतना चाहा किन्तु सफल नहीं हो सकर।"

जलनहीं की कामुकता और कूरता कर जो सार कपर प्रस्तुत किया गया है, बा बातवर्त के मुमताय के प्रति विशेष लगाव की सभी बातों को मिच्या सिट कान के लिए पर्याप्त है। वह शाहजहाँ के हरम की ५,००० रखेलों में से एक यी और इसके अर्जिएका उसके दरबारियों की पत्नियाँ और रक्षिकाएँ और दासियाँ भी बी जिनका उपयोग कह अपनी अपरिभित काम-पिपासा की तुम्हि के लिए किम करता का ।

मुक्ताच की मृत्यु में दु-स्ती होने के विपरीत शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की इसकी मृत्यु पा भी एक एकनेतिक उपकाल के रूप में प्रयुक्त किया। उसने उसकी मृत्यु को एक उपयुक्त कल के रूप में प्रयोग करते हुए अयसिंह के भट्य पैतृक क्रम्बर को इक्कि का एक और हिन्दू को उसकी सम्पत्ति और शक्ति से चंचित की दिया, क्योंक उसके यन में हिन्दुओं के प्रति गडन मृथा थी।

अपने विशिष्ट—कृपण, अभिमानी और कामुक्र—म्बभाव के कारण शाहजहीं वह अन्तिम व्यक्ति हो सकता या जो हरम अथवा उससे बाहर भोग की गई अनेक बारियों में से किसी एक के लिए मकबरे के निर्माण बैसी भावकतापूर्व योजना पर धम का अपन्यय करे।

अन्य सभी तथाकथित मुस्लिम मकवरों-अर्थात् वे हिन्दू भवन जिन्हें महले हन्होंने अपने निवास के लिए प्रयुक्त किया और बाद में दक्तनगढ़ के लिए—की भौति ताजमहल भी मात्र मकबरा ही नहीं है, अधितु हिन्दू भवन है जिसे दफनगाई के रूप में परिजत कर दिया गया है। मुमताल के अतिरिक्त शाहजहाँ स्वयं भी उसकी अगल में पड़ा हुआ है। किन्तु पड़ी सब कुछ नहीं है; उसी क्षेत्र में दो अन्य कर्बे भी हैं।

त्री कैवरलाल लिखते हैं<sup>र</sup>—''विलोखाना के दूसरे छोर पर पूर्व की और वहाँ फिर दो भवन और हैं। ये मकबरे हैं सही उन्निसा (खानम) को मुमहास महल की बहेती दासी थी और जिस पर बुराहनपुर में मुमलात की कब की देखरेख का भार सौंपा गया था। और वैसा ही दूसरा मकश्य सरहन्दी बेगण शाहजहाँ की दूसरी रानी का है। दोनों भवन बिलकुल एक समान बने हैं।"

सती उन्निमा खानम के मकबरे के बारे में कीन अपनी हैं इबुक के पृष्ठ १६१-१६२ में लिखता है—"जो शब वहीं दफनाया हुआ बताया जाता है वह मुमतान की श्रद्धालु दासी का या। मकबरा (जिसे शाहजहाँ ने बनवाया) की लागत ३० हजार रुपए बताई जाती है। वह १६४७ में निस्संतान मिधवा के रूप में लाहीर में मरी थी। आगरा में चित्तीखाना (सतीखाना का विकृत रूप) की भींव उसने रखी थी। मुख्य मकबरे का कैंदा अष्टकोणीय चब्तरा' अष्टकोणीय केन्द्रीय शवगृह से विरा हुआ है। ताज के विषय में भी अधिकारी विद्वान् कहते हैं कि उसका मकबरा भी उसके समीप ही बना है, यह विशिष्ट बात किसी तथ्य पर आधारित पहीं केवल सामान्य रूप से ग्रचलित है।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि ताजमहरू से सम्बन्धित प्रत्येक कहानी की ही भौति सती उन्तिसा खानम के मकबरे की कहानी भी कपोल-कल्पित है। ऐसे सभी कत्र को तरह के टीले अपहत हिन्दू भवनों में इसलिए बना दिए जाते ये कि किससे

<sup>्</sup> व्यासम्बद्धि क्षात्र न्यास स्टब्स्ट १० पुरु (स) १३

६. दि ताब, शेखक केवरलाल, पृष्ट ६९

हाजमहरू मन्दिर भवन है

हिन्दू क्या पर अपना अधिकार सिद्ध न कर सकें और उनका पुनः प्रयोग भी न कर सकें। पुसलका हिन्दुओं को इस कथवारी से परिचित थे कि वे स्मरतन को विकृत बन्द अन्य अस पर ऑस्कार करना अच्छा नहीं समझते। इस प्रकार कहा की भौति तिकोच्ह रोख बना देना बनके लिए ऐसा ही बा जैसे कोई सुदृढ़ सेना की टुकड़ी सहो कर दो गई हो अथवा पश्चिमों का जंगली जन्तुओं को कराने के लिए खेत में पुतला कहा कर दिया हो, जिसमें कि उनका कुछ भी खर्च नहीं होता वा । यह ऐसा साधारण किन्तु कृतिसतापूर्व प्रयोग या जिससे कि हिन्दू भवनों को इस्लामी बनाया क सके और वह सक्लागपूर्वक कारगर सिद्ध हुआ। अब इंद्रना समय बीत जाने पर कांत जैसे विद्वान् सोग भी सन्देह ब्यक्त करने लगे कि कदाचित् उन मकवरों में उन लोगों के इन्द दफनाए ही न गए हों जिनका कि उल्लेख किया जाता है।

कियु क्रोंन के विवरणों में कुछ अन्य वार्त भी हैं जो गहन अध्ययन का विषय हैं। फल्ली बाव तो यह है कि इस युग में अब अधिकांक्र पात्रा पैदल होती थी, क्येन एक सेविका के सड़े हुए सब को लाहौर से आगरा—लगभग ४०० मील दूर— लाका दक्त्यने के लिए बिनित होगा ? दूसरे, अपहुत तावमहत्त को विकृत करने के लिए इस पर कुछन को आपतें खुदक्तने और कुछ कक्षों को बन्द करवाने के लिए जाह नहीं ने मनदरी के नाम पर एक पहुं भी दिए बिना कार्य करवाया था, वह सेविका के मकबरे पर ३० हकार रूपण क्यों क्वर्च करता? तीसरे, किस प्रकार एक साथपण दासी आगता के सतीसाने में दफन के लिए स्थान पा सकी ? उस कथन में 'बॉब रखी' से क्या अधिप्राय है ? सतीखाना तो आगरा का वह प्राचीन भाग है जो केवल बतो होनेवालो, अर्थात् मृत पति के तक के साथ चिता में भरमसात् होनेवाली हिन्दू बॉलब्बें के लिए आर्राधत था? इससे स्वय्ट होता है कि किस प्रकार मुस्लिम इतिहास ने हिन्दुस्थान को इर वस्तु घर, यहाँ तक कि असच्य, बुकें में रहने वाली मुस्तिम संविद्याओं, कुम्हारों और मिस्तिमों के नाम पर भी मनगढ़ना दावे प्रस्तुत किए हैं कोचे, इसकी अन्टकोणीय आकृति इस बात का स्पष्ट संकेत करती है कि क विकृत किन्दू भवन है। चौकर्वे, क्या इस दामी की आजीवन सेवा का पारित्रमिक ३० इच्छर बनता श्रेण जिससे यह न्यायोजित सिद्ध किया जा सके कि इतनी ग्रिश इसके क्याने का हमाँसए क्या को गई थी ? यदि उसके मकबरे पर ३० हजार क्याय किया नक सो क्या उसका अपना का इससे अधिक यूल्य का या? यदि हरम की ५,००० क्यांनी को २० हवार चांसपों की को क्या शाहजड़ों से सब रखेलों के लिए प्रकार्क ताजमहल और उसकी प्रत्येक सेविका के लिए एक पृथक मकबरा बनवाने की आशा को का सकती है ?

यहाँ हम पाठकों से इस बात पर विचार करने के लिए कहेंगे कि शाहजहाँ को ब्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं था कि वह आजीवन अपनी बेगमों और इनकी परिवारिकाओं के मकबरे और कई ही बनवादा रहे ? और इसका क्या व्योजन कि इसकी ग्रनी सरहन्दी बेगभ और मुमताश की परिवारिकाओं को एक अमान मकवरों में दफनाया गया ? क्या वह भरणोपरान्त अपनी रानी को नौकरानी के ह्या पर लाकर उसका अपमान करना चाहता था ? या फिर क्राहजहाँ परिचारिका सती विनासा को एक बेगम के स्तर पर लाक चाहता या ? स्पष्ट रूप में तो यही कहा जा सकता है कि हिन्दू प्रासाद को शाहजहाँ ने हथियाया या उसमें कई स्तम्भ, गलियारे और कक्ष विद्यमान थे, क्योंकि उसको उनका किसी-न-किसी प्रकार कोई-न-कोई उपयोग करना था इसलिए दो समान उपभवनों में एक में बेगम को दफना दिया और दूसरे में एक परिचारिका को।

यदि सरहन्दी बेगम की मृत्यु पहले हुई होती और मुमतान की बाद में, तो हमारी इतिहास की पुस्तकों में खुशी-खुशी शाहजहाँ और सरहन्दी बेगम की प्रेमकथाएँ गढ़ स्ती जातीं, यह सिद्ध करने के लिए कि ताजमहल जैसा भव्य भवन उसके मकबरे के ३६५ में बनवाया गया। इसलिए मुस्लिम काल से सम्बन्धित भारतीय इतिहास मिच्या अनुमानों और बाद में मनगढ़ना कथानकों को न्यायोचित सिद्ध करने तथा उन भ्रामक, तर्कहोन, झुठे तथा भद्दे अनुमानों को सत्य सिद्ध करने के प्रयासों से ओतप्रोत है।

# शाहजहाँ का शासनकाल न स्वर्णिम न शान्तिमय

XAJ-SOM

चारवार्त के ज्ञासन को इतिहास का स्वर्णिम तथा ज्ञान्तिमय काल कहना, जैसा कि इसके आयन से सम्बन्धित सभी विवरणों में उत्तिलखित है, और उसको मन्दिरों, मस्त्रिटों दुनों और प्रासदों का निर्मात मानना सत्य का उपहास करना है। उसका हासन अत्यधिक कष्टकारक, महाशारियों से भरपूर, युद्ध और अकालग्रस्त ज्ञासनों में में एक बा, उसके ज्ञासन को आशियय कहने का केवल मात्र यही अभिप्राय है कि विससे जगर में राज्यस्य और दिल्ली में लाल किला जैसे भवनों के निर्माण का को मिन्ना बेथ उसको दिया जाता है उसे सिद्ध किया जा सके।

इम फले ही सिद्ध कर चुके हैं कि बहुत बड़ी संख्या में-लगभग ९९ प्रतिहत-गैर मुस्लिम भारतवासियों के साथ उसने पाशविकतापूर्ण अत्याचार किए। इनको सठाया गया, इच्छ दिख गया और उनके भन्दिरों को ध्वस्त कर दिया गया। इम पर भी बहा बुके हैं कि शाहकहाँ ने अपने उन निकट संबंधियाँ की, जो गद्दी के अधिकारी मिद्र होते अथवा उसके अपने अधिकार को चुनौती देते, किस प्रकार इन्स करता हो।

क्य किसी शासक के शासन को मात्र कल्पना के प्रभाव से स्वर्णिम और क्षांन्वपूर्व बड़ा का सकता है बबकि उसके कासन में किसी भी स्त्री का सतीत्व और किसी पुरुष का बोवर और सम्पति सुरक्षित न हो ? क्या वह काल स्वर्णिम और शास्त्रिमय हो सकता है बाँद वह अनन्त युद्धों और विद्रोहों से परिवृर्ण हो ?

कार वहाँ के प्रस्न व तो समय था, न धन, न सुरक्षा का साधन था और न क्यारें का दृष्टि हो को कि विक्रमें कह दिल्ली का लाल किला और तथाकथित जामा मान्तिद और जापत ने नावपहस जैसे भव्य भवनों का निर्माण कर सके।

कार नहीं के चम से काने पर्याप्त आधन भी नहीं थे कि हथियाये गए हिन्दू भवन

को परिवर्तित करने के उद्देश्य से मचान भी वैधवा सके, उसका अपना स्वयं का भवन **बनवाने की बात तो दूर की है। टैवर्नियर का कथन इसमें हमारे पास प्रमाण है।** 

''बादशाह जहाँगोर को मृत्यु २७ अक्तूबर, १६२७ को हुई (और) शाहजहाँ आगरे में ६ फरवरी, १६२८ को गद्दी पर बैठा।" मुहम्पद काजिम के आलभगीरनामा के अनुसार, "शाहजहाँ जब १८ सितम्बर, १६५७ को बीमार पडा हो ज्ञासन से असका प्रभावपूर्ण नियन्त्रण समाप्त हो गया, और उसके बेटे ज्ञासन हथियाने के लिए विद्रोह कर परस्पर लहने लगे।"

इस प्रकार शाहजहाँ का शासन २९ वर्ष और ७ मास तक चला।

यह सारा काल युद्धों, विद्रोहों, दमनकारी सैनिक कार्यवाहियों और अकाल से पूर्व रहा। पाठकों की जानकारी के लिए शाहजहीं के शासनकाल का वर्पानुवर्ष का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है जो स्पष्टतया इस पारम्परिक मान्यता का खण्डन करेगा कि वह शान्ति और समृद्धि का काल या, जिस काल में वह यह सब कुछ करना बाहता था। वह हर घंटे संभोग में व्यस्त रहे और फिर भव्य एकं विशाल भवनों का निर्माण कर ले, मानो यह सब जादू का खेल हो.

यह सब विवरण रे इलियट और दौसन द्वारा मुल्ला अब्दुल हमीद लाहीरी कृत बादशाहनामा, इनायत खाँ का शाहजहाँनामा, मोहम्मद वारिस का बादशाहनामा, मोहम्मद काम्बू का अमल-ए-सलीह और मुहम्मद सादिक खाँ के शाहजहाँनामा के सारे तथ्यों का अनुदित संकलन है जो इस प्रकार है-

- १. शाहजहाँ के गद्दीनशीन होने पर नरसिहदेव का पुत्र जुझार आगर। छोड़कर उंड्छा के लिए चला गया, जहाँ उसकी स्थिति अच्छी थी और वहीं जाकर उसने अपनी शक्ति को और भी बढ़ाया। महावतखान खानखाना के अधीन उसके विरुद्ध एक टुकड़ी भेजी गई।
- २. जानजहाँ के विरुद्ध अभियान में धौलपुर के निकट एक युद्ध लड़ा गया।
- शासन के तीसरे वर्ष नासिक और प्र्यम्बक को जीतने के लिए ८ हजार अस्वारोही भेजे गए।

इलियट एण्ड डीसन का इतिहास, भाग ७, पृष्ठ ५-६

रे बहाँ पृष्ठ, १७८

के बही, पुष्त के १३३

Kaj Grm

थ. जदुराय, उसके पुत्रों, पीजों और सम्बन्धियों ने शाही सरकार से मनसबे

स्तो। बदुराय अपने दो पुत्रों उजला और रघु तथा परित्र बलवन्त के साथ

फ्कडवाकर बार डाला गया।

- ५, निजानशाह और खानवहाँ के विरुद्ध देवलगाँव, बगलान, सगमनेर बगडोर दुर्ग, भीड़, हेगाँव, भरणगाँव, चालीसगाँव और मंजीरा दुर्ग के आसपास एक अभियान किया गया। मंसूरगढ् पर अधिकार किया गया।
- ६. शासन के छठे वर्ष सानजहाँ देपालपुर, उज्जैन और नवलाई की ओर भाग गया। उसकी सेना के लगभग चार सी अफगान और दो सी बुन्देले यह हाले गए। क्रस्य दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया।

७. पोण्डा (अहमदराम और शोलापुर के मध्य स्थित) पर आक्रमण किया

८ औरंगमाद से ५० मील उत्तर-पूर्व पर सिटुंडा-दुर्ग पर अधिकार कर लिख

- ९. कन्दहार (नान्देड् से २५ मोल दक्षिण-पश्चिम और थरूप से ७५ मील पूर्व) से लिपा
- to भोजापुर के मोहम्मद आदिलहाइ के विरुद्ध शासन के पाँचवें वर्ष कार्यकडी की गई।
- ११ पुरत्नभुर में बहुत अधिक समय तक रहने के बाद चका हुआ और क्षुद्ध बप्तक एकक्षनी आगरा लौटा, क्योंकि दक्षिण के मामलों को निपटाने में क्षामम को असपता सिद्ध हुआ था।
- १२. हुगली दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया।
- गासना दुर्ग एक अन्य अधियान का केन्द्र बना।
- १४. इसन के इते वर्ष में, भारत्वा में अपनी काति का मुखिया भागीरच भीत क्रिकेट कर दरा।
- एक इसी वर्ष बहुत बहे कप में हिन्दू मन्दिरों को जब्द करने का अभियान चलाया अस्य ।
- १६. चैलताबाद पर विक्य प्राप्त की गई।
- १७. काश्रम को और कम्बू ४०० ईसाइयों को पकड़कर से आए। बन्दियों. विनमें ब्रांडलाई भी बीं, को इस्लाम स्वीकार करने या यातना और मीत

स्वीकार करने के लिए विवश किया गया।

हाजमहल मन्दिर भवन है

१८. शासन के सातवें वर्ष में शाहजादा शाह शुजा परेण्डा दुर्ग पर खढ़ाई करने के लिए गया। उसके आसपास अनेक लढाइयाँ लड़ी गई।

- १९ जुझारसिंह बुन्देला और उसके पुत्र विक्रमजीत ने विद्रोह कर दिया। उनके विरुद्ध अभियान भाण्डेर, उड़का और चौरागढ़ दुर्ग के आस-मास केन्द्रित हो गया। अन्य अभियानों की भौति यह अभियान शाहजहाँ के सैनिकों द्वारा किए गए दानवीय अत्याचारों की करूण कहानी है।
- २०, झाँसी दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया।
- २१. निजामशाह को दबाने के लिए शाही सेना भेजी गई।
- २२. अपने शासन के नौवें वर्ष में शाहजहाँ स्वयं कन्दहार, मान्देड़, उदगीर उसा, अहमदनगर, अस्ते, जुनार, संगमनेर, नासिक, ऋम्बक और भसिक को दबाने के अभियान में सम्मिलित होने दक्षिण की ओर चल दिया।
- २३. खानजहाँ और खानजमाँ ने बीजापुर के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। उदगीर, इन्द्रापुर, मालकी, कल्याण, धाराशिव, माहुली और लोहागाँव से लड़ाइयाँ लड़ी गई। अब्दुल हमीद का बादशाहनामा बताता है कि खानजमी ने बीजापुर के प्रदेशों में घुसकर लूट मचा दी और जिस किसी भी बस्ती में वह गया उसे नष्ट कर दिया"। कोल्हापुर पर अधिकार कर लिया गया। भीराज और रायबाग लूट लिये गए और ऑको, टॉकी, अलका और पलका (दौलकाबाद से ३६ मील पर) दुर्गों पर अधिकार कर लिया।
- रें≡. शासन के दसवें वर्ष में जुनीर दुर्ग हथिया लिया गया। शाह का दक्षिण में माहुली और मुरंजन तक पीछा किया गया। परिणामस्वरूप शाहु को युवा निजामशाह सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनसे जुनौर, ज्यंबक, त्रिगलवाड़ी, हरीस, जुषन, जुंद और हरसिरा दुर्गों को भी सौंपने पर विवश किया गवा।
- २५. जुँहगर के पुत्र पृथ्वीराज के अधीन, जो प्रथम हत्याकोड में बच निकला या, बुन्देलीं ने विद्रोह कर दिया।
- रेइ. कश्मीर के सुबेदार जफर खाँ को ८० हजार अश्यारोही और पदाति सेना लेकर तिब्बत पर आक्रमण के शिए जाने का आदेश हुआ।

२७. ज्ञासन के न्यारहरे वर्ष में कद्हार और अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया 134

Kej Com

२८. कृष हात् के शासक परेक्सि और कृष-बिहार के शासक लक्ष्मीनारायक

ने विदोह कर दिया।

२९, की दुर्गी, ३४ चरगमों और १००१ प्रामीवाले बगलाना प्रदेश पर चढ़ाई জখিবাণ কিয়।

अप्रतन के बारहर्षे वर्ष चेत्रगाँव के राजा माणिकराज को अपदस्य कर दिया

३१ कोटे विकास से बुरम पर अधिकार करनेवाले बड़े विकास के शासक समी चेमकल के विकट भवंकर अधियान छेड़ा गया।

३२ कामन के वेशहबें वर्ष सिस्तान से कन्द्रुप्त के विरुद्ध आक्रामणकारी सेना येवी गई। बात के निकट खाँती हुई पर अधिकार किया किन्तु बाद में क्रोइन एडा।

बुबार के पुत्र पृथ्वीराम को पकड़कर ग्वालियर दुर्ग में बन्दी बना दिया

३४. जासन के चौदहवें वर्ष में गुजरात के विद्रोही कोली और काठी तथा किलबार के बाद को दण्ड देने का अधियान खेडा गया।

३५. कॉगझ के शबा करने के पुत्र कगतसिंह ने बादलाह के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया।

इस्. सामन के पद्धवें वर्ष में क्षातिमह के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। नु. नुसुर और अन्य दुर्ग इक्वियाए गर्।

 कामत के सक्तवें वर्ष फलामक के राजा के विरुद्ध शाही सेना थेजी 786

३८. व्यापन के उन्तीसमें वर्ष सम्पक्त पर अधिकार करने के लिए उसके प्रमुख प्रवेश-द्वार बलक और बादकर्शों के विरुद्ध चढ़ाई की गई। ५० इका सम्मारोडी, १० इकार पदावि और बन्दूकवारी आदि-आदि के का मुख्यका को नहीं मेम गया। बादकाह स्वयं कामुल की और गया। स्वाप्यदं का किला अधिकार में कर लिया गया तथा कुन्दान और काम के जिला केंद्र सिन्हें गए।

३९, विजित प्रदेशों में विद्रोहियों को दबाने के लिए सादुल्ला खाँ को शियका किया गया।

हाजभहल मन्दिर भवन है

४०, शाहजहाँ - शासन के बोसवें वर्ष में गड़बड़वाले प्रदेशों में औरगजेब को भेजा गया और उसे बलख और बादकशाँ नजर भुइम्मद खाँ को देकर वापस भागना पहा :

४१. शासन के बाईसवें वर्ष फारसियों ने कन्दहार पर चढ़ाई कर दी। उन प्रदेशों की सुरक्षा के लिए शाही सेना भेजी गई, किन्तु लम्बी और निराशाजनक लक्षाई के उपरान्त बस्त और कन्दहार हार गए।

४२. शासन के २३वें वर्ष में गजनी के प्रदेशों की जनता ने शहजहाँ की फौजों द्वारा उनकी फसलों को पूर्णतया नष्ट कर दिए जाने और सम्पत्ति के लूट लिए जाने की शिकायत की।

४३. शासन के पच्चीसवें वर्ष में तिब्बत में विद्रोह से वह प्रदेश हाथ से निकल गया। कंदहार को पुन: हथियाने के लिए बहुत बड़ी सेना भी भेजी गई।

४४. कन्दहार पर अधिकार की लड़ाई शासन के छम्बीसमें तथा सताईसमें वर्ष भी चलती रही।

४५. शासन के अट्ठाईसवें वर्ष अल्लामी को चित्तैह को ध्वस्त करने और राणा को पराभृत करने का आदेश हुआ।

४६. शासन के उन्तीसर्वे वर्ष गोलकुण्डा और हैदराबाद पर अधिकार का अभियान छेड़ा गया।

४७. शासन के तीसवें वर्ष शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरगजेब को भीजापुर के विरुद्ध अभियान का आदेश दिया।

४८. इस अवधि में जो शाहजहाँ के कठिनाईपूर्ण शासन का अन्तिम समय था, शाही सेना को अत्यन्त दुर्दमनीय शत्रु राजः नसवन्तसिंह का भी सामना करना पडा।

निरन्तर चलनेवाले युद्धों, विद्रोहों और लूट-खसोट के परिणामस्वरूप वरपादक क्रिया-कलापों में अस्थिरता तथा उपन के विनाज के कारण शाहजहाँ की असहाय प्रजा को तीव्र निराशा का सामना करना पड़ा। उनको किन भयंकरताओं एवं मृत्यताओं का सामना करना पड़ा उसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है।

यह विवरण शब्दशः शाहजहाँ के दरबारी इतिहास-लेखक मुल्ला अब्दुल

KBI,COLD

इपीद लाहीरों के बादशाहनाये से लिया गया है। पुल्ला अब्दुल हमीद लाहीरी काहजहाँ के ज्ञासन के चौथे वर्ष अर्थात् उस क्ष

बा मुम्तारा की मृत्यु हुई वी सन् १६३० का विवरण आग एक के पृथ्व ३३८ पर लिखता है। पृष्ट ३६२ वर वसी वर्ष के विदाल को जारी रखते हुए वह लिखता है—''प्रचलित वर्ष में की सीमाना प्रदेशों में अभाव रहा और दक्षिण तथा गुजरात में हो पूर्व अवाद रहा। इन दो प्रदेशों के निवासी निवान्त भुखानरी के शिकार बने। रोटो के एक ट्रकड़े के लिए बीवन प्रस्तुत किया जाता, किन्तु खरीददार कोई नहीं था। अनुष्ट जीवन क्यांत करनेवाले भी आहार के लिए मारे-मारे फिरते थे। जो हाव क्षण देते रहे वे जाब जोजन की थिक्षा के लिए उठने लगे। जिन्होंने कभी पर से बाहर था भी न रखा हो वे आहार के लिए दर-दर भटकने लगे। बहुत समय तब कृते का मांस बकते के मांस के रूप में बेचा जाने लगा और हहिहयों को पोसकर काटे में मिला, बेका बाने लगा। बब इसका पता चला तो बेचनेवालों को न्याय के इबले किया जाने तता, अना में यह अभाव इस सीमा तक पहुँच गया कि मनुष्य प्रकादसों का जान काने को लालावित रहने लगे और पुत्र के प्यार से अधिक इसका नाम प्रिय हो गया। मरनेवालों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि उनके कारम सहकों पर पलना कठिन हो गया या, और जो चलने-फिरने लायक ये वे चेक्त की बोब में दूसरे प्रदेशों और नगरों में भटकते फिरडे थे। वह भूमि जो अपने डपवाळपने के लिए विकास की वहीं कहीं उपन का चित्र तक नहीं रहा था। बादशह ने अपने अधिकारियों को आजा देकर बुरहानपुर, अहमदाबाद और सृरत के प्रदर्श में वि शुरूक चेवमालयों की व्यवस्था करवाई।"

कों सहय ही जनुवान सना सकता है कि जब बकरे के मांस के नाम पर कृषे का मांस बेका बाता हो, याता-पिता द्वारा पुत्र का मांस-भक्षण किया जा रहा ही और मृत कुछे की इन्द्रिक्यों रीसकर आटे में मिलाई जा रही हों तो बीमारियों की भ्योप की हुआ ही होग्ह**ा** 

व्य अब चटकों के ही विकार का विकय है कि भीवण दुर्भिक्ष के ऐसे वर्ष में स्मानहीं अपनी मृत सनी मुक्तान की स्मृति में किसी भवन भवन का निर्माण-कार्य कारण का पान होगा। ऐसा दुष्पालः केवल उसके शासन के सौथे वर्ष में ही नहीं पही जा। बादकाहनामे का लेखक, उपरितिखित सार-संक्षेप इन सब्दों से प्रारम्भ काता है— । वर्तमान वर्ष में भी 'जिससे यह प्रकट होता है जब तब अकाल पड़ता रहता था। ऐसा क्रीय-सा राजा होगा जो ऐसी विषय स्थिति में विशाल स्थारक बनवाना प्रारम्य करने का आहस भी करे। और जब भनुष्य मक्खियों की भौति मर रहे हों उस समय उसके पास इतना बड़ा व्ययसाच्य स्पारक बनाने के लिए धन और जन कहाँ से आया होगा ?

पह भी स्मरण रखना होगा कि मुगल साप्राज्य के पौवनकाल में, बाबर से औरंगजेब तक, शाहजहीं ही ऐसा बादशह या जो अपने जीवनकाल में ही अपदस्थ कर दिया गया और आठ वर्ष बाद अपने ही पुत्र की कैद में बन्दी रूप में भरा।

शाहजहाँ का राज्य यदि शान्ति तथा समृद्धि का राज्य होता तो उसके राज होने की सूचना मिलते हो उसके पुत्र तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी विद्रोह न कर इटते। किन्तु ऐसी राजनीतिक उपल-पुथल यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार इसकी परिवारिक स्थिति डार्वांडोल थी, प्रजा कष्ट में होने के कारण असन्तृष्ट थी। ब्हम्मद कासिम अपने 'आलमगीरनामा' में शाहजहाँ के निन्दनीय शासन के अन्त के विषय में जो लिखता है वह इस प्रकार हैं - "शाहजहाँ को ८ सितम्बर, १६५७ की रोग ने आ दबोचा। उसकी बीमारी लम्बी चली और प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता गयः। इस कारण वह राज्य के कार्य करने में असमर्थ या। प्रशासन में सभी प्रकार की अनियमितताएँ होने लगीं और हिन्दुस्तान के बहुत बड़े भाग में बड़े उपद्रव होने लो। अयोग्य एवं अकर्मच्य दाराहिकोह स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी समझने लगा, किन्तु राजा की अपेक्षित योग्यता के अभाव में लोभ के वशीभूत उसने अपना उत्त्वू सीधा करते हुए साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया"। राज्य के कार्य में भीर दुर्व्यवस्था उत्पन्न होने लगी। असन्तुष्ट और विद्रोही लोगों ने अपने सिर उठाने हुरू किए तो इधर-ठधर झगड़े बढ़ने लगे। उद्ग्ड प्रजा ने कर चुकाने से इन्कार कर दिया। सब ओर से विद्रोह के बीज पनपने लगे और धीरे-धीरे वह इतनी ऊँचाई पर पहुँच गए कि गुजरात में भुरादबख्त ने स्वयं गद्दी संभाल ली। उधर बंगाल में शुजा ने भी वही किया"।"

यदि शाहजहाँ का शासनकाल स्वर्णिम होता, जैसा कि गलत तरीके से उसे ऐसा बताया जाता है, तो जब वह बीभार पड़ा तब देशभर में ऐसी अस्थिरता और

क्षेत्रक व श्रीका का हरियाल, गरन ७, पृथ्व १९ -२५

<sup>ै।</sup> इतिबट व डॉसन का इतिहास, भाग ७, पृष्ठ १७८-१७१

बिहोह को भावन न भड़क उठहो। उत्तर नो उद्धरण प्रस्तुत किया गया है उससे सिद्ध होता है कि वि-सरन्देह शाहबहाँ का पूर्ण शासनकरण असन्तोष, आव्यवस्था क्षात् अकार, ध्रष्टाचार, नतसंहार और अनैतिकात का था, यही कारण या है। कुरण, अकार, जनाविक असन्तोष उसकी कीमारी की सूचना पाते ही सहे सम्बद्धाः में विद्रोह के रूप में भड़क उठा। यदि उसका राज्य समझदारी और उदारहर का होता से उसकी बीमारी को सूचना से उसकी प्रजा में इसके प्रति सहानुभूति शमहती। या वो दूर असके अपने पुत्र उससे विद्रोह कर उठे। शाहजहाँ के (कु)आसन का इससे बढ़ा कलक और क्या हो सकता था है भारत के राजपूत कासकों के साथ ऐसी कह नहीं थी, क्योंकि वे अच्छे पिता, उदार शासक और बेख यानक थे।

KAL COM.

कारि व्यक्तिबाद सर्वेशक शोप्रवा से किया गया है तदपि इससे यह सिट होला है कि अपने ३० वर्ष के जासनकाल में जाहजहाँ ने ४८ अभियान छेडे को अनुका में देव अभिका प्रतिवर्ष होता है। इसका अभिप्राय यह है कि शाहजहाँ का कृष क्रमनकाल अनन्त बुद्धों का सामनकाल था। और फिर भी वर्तमान इतिहास-लेखक केना किसी प्रमाध के इस बात पर बल देते हैं कि शाहजहाँ का शासनकाल अर्थित और अस्तियम काल था।

हुन हुद्धें के अधिरिक्त ऋहबहाँ के अधीनस्य अनेक क्षेत्र अकार-चौदिन खे। कवि और समृद्धि से दूर जाहजहाँ का राज्य भारतीय इतिहास का अक्षत कर के इससे किन किसी आचार, प्रमाण अथवा साध्य के दिल्ली में क्ष्मांका सभा परिवद और साल फिला और आगरा में ताजगहरू के निर्माण क केंच सहकारों को दिया जाना निष्णा सिद्ध होता है।

वेष्ट्रसंग ने अपने संस्परकों में पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद दोनों का क्ष्मक किया है। तैन्रला सन् १३९८ के किसमस के दिनों में पुरानी दिल्ली में बा क्ष्मा अभिक्षा हुना सहजहाँ के क्षमनात्रक् होने से २३० वर्ष पूर्व। तैम्रुलंग लिखंड हैं — "र्यक्ता के दिन भूड़े यह बताया गया कि एक बड़ी संख्या में धर्मद्रोही हिन्दू पुष्पं दिल्ले की काम मिनाद में, जस्त्रास्त्रों से स्रिक्तत होकर एकत्रित हुए और अपनी मुख्य के लिए हैफरी कर रहे थे।" यह इस बात को सीधा जुट सिक्ट करतर हैं कि हाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाई और पुरानी दिल्ली को नीव भी रखी।

ताजमहरू मन्दिर भवन है

तैम्रालंग पुरानी दिल्ली के दुर्ग का विशेष रूप से उल्लेख करता है। यह कहता है। —"मेरा भस्तिष्कः जिसमें अब दिल्ली-निवासियों के विध्वंस की बात नहीं भी, मैंने नगरों के परिभ्रमण के लिए चुडसवारी की। सीरी गोलाकार नगर है, भवन उत्तंग हैं, वे ईंट तथा मत्थरों से बने किलों से घिरे हुए और सुदृढ़ हैं। पुरानी हिल्ली में भी वैसा ही एक सुदृद दुर्ग है किन्तु वह सोरी की अपेक्षा बड़ा है, सीरी के दर्ग से दिल्ली के दुर्ग तक, जो कि पर्याप्त दूर है, पत्थर और सीमेंट से बनी एक सुदृढ़ दीवार है। जहाँपनाह कहा जानेवाला भागनगर को आबादो के मध्य में स्थित है। तीनों नगरों की चारदीवारी में ३० प्रवेश-द्वार हैं, सात दक्षिण में पूर्व की ओर तथा ह उत्तर में पश्चिम की ओर। सीरी के सात प्रवेश-द्वार हैं, चाट हाहर की ओर, ३ भोतर को जहाँपनाह की ओर। पुरानी दिल्ली को चारदीवारी में दस प्रवेश-द्वार हैं, उनमें से कुछ अन्दर की ओर और कुछ बाहर की ओर खुलते हैं जनार के मुसलमान विवासियों की सुरक्षा के लिए मैंने एक अधिकारी की निवृक्ति की" "

इस प्रकार शाहजहाँ से २३० वर्ष पूर्व ही इमारे पास तैमुरलग की पुरानी दिल्ली, उसका दुर्ग, भगर के द्वार तथा मुस्लिम बस्तियाँ, विशेषतया, वह क्षेत्र जो अब जामा मस्किद है, का उल्लेख विद्यमान है। यह आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के स्पष्ट विवरण के बावजूद भारतीय इतिहास की पुस्तकें दृढ़ता से दावा करती हैं कि टपरिवर्णित सभी भवन तथा पुरानी दिल्ली स्वयं शाहजहाँ ने बनवाए थे।

सर एच. एम. इलियट का मध्ययुगीन मुसलमानी इतिहासों के प्रति यह कथन कि "स्वार्थयुक्त और जान-बृहरकर किया गया थोखा है" सत्य सिद्ध होता है।

अब पुरानी दिल्ली की नींव रखने, और पुरानी दिल्ली के (लाल) किले और जामः मस्जिद को बनवाने का धुठा बेय शाहजहाँ को दिया जाता है, जैसा कि कपर वल्लेख किया गया है, तो यह कोई आहवर्य की बात नहीं कि आगरा के ताजमहल का जेय भी, जिसका कि वह भागी नहीं है, उसे ही दिया जाता रहा है।

क्षण्याम-ए-क्षेत्रे स क्षण्य-क्ष्मिंहः स्थल ३, पृत्र ४४६-४४७ कर अनुसाद ।

रे मनकात-ए-तैम्री या तुबकए-तैम्रो, भाग ३, पृ० ४४७-४४८

### शासमहार मन्दिर भवत है

## बाबर ताजमहल में रहा था

KWI'copu

इतिहास के अध्यापक कभी-कभी बड़े भोलेयन से यह पूछ बैठते हैं कि यह हाजमहल शाहजहाँ से हताब्दियों पूर्व से विद्यमान या हो यह किस प्रकार हुआ कि इसके पूर्व-प्रसंग उपलब्ध नहीं है ? इस प्रश्न के तीन उत्तर हैं। प्रथमतः उस सभव एकप्रासाद होने के कारण स्पारक की भौति जन-सामान्य के लिए खुला नहीं या बीहा कि वह अब है, और वह सतर्कता से आरक्षित था। यह केवल प्रतिचित्र व्यक्तियों के लिए आय-अप का ही अधिगम्य था, या फिर विजेता के लिए। इसलिए अन दिनों के विशापन एवं संचार-व्यवस्था के गुण के समान कोई उसके विषय में प्रसंगों की प्राणि को अपेक्षा नहीं कर सकता।

द्रस्य उठा कर है कि प्राचीन और प्रध्ययुगीन भारत में विस्मय-विसुन्ध की देनवाले आकर्षक भवन, प्रासाद और मन्दिर इतनी अधिक संख्या में थे कि मत्र वर्षन के आधार पर उन्हें एक-दूसरे से वरीयता नहीं दी जा सकती थी। वह सब को हम तक पहुँचा अववा किसी यात्रो द्वार उल्लेख किया गया वह यही है कि "वे अववांध कर से मुन्दर है" वा "आहचर्यजनमाँ, आर्कपक, भव्य हैं।" उदाहरणार्थ, विदिश्त हामन के अन्तर्गत मारत में लगभग ५६८ देशी शासक थे। उनमें से बहुतों के वाध बहुत से मुन्दर और सुर्खाज्यत प्रासाद थे। क्या उनमें से किसी एक को दूसरे से बरेवता प्राप्त है क्या है, बिन्होंने उनको देखा है, केवल यही नहीं कह पाए कि वे अदिगंध के? उसी प्रकार मध्यपुगीन इतिहास भारतीय भवनों एवं प्रासादों की प्रशंसा से प्रे के पर है, परन् समस्य यह है कि किस प्रकार हतना समय बीत जाने पर, उनमें विधिनता प्रस्थापित भी बाए। यह भी स्मरण रखने की बात है कि प्रत्येक प्रतिशासक उन्नत-पुष्त के साथ-आब उनकी अधिकृति और स्थानों के नाम राध यह से साथ-आब उनकी अधिकृति और स्थानों के नाम राध यह से साथ-आब उनकी अधिकृति और स्थानों के नाम राध

भवन को हम आज देखते हैं, उनकी पहचानने में भी कठिनाई होती है। मुस्लिम इतिहासों में एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि मुहम्मद गजनी कहता है, 'मधुरा का भव्य कृष्ण मन्दिर तो २०० वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो पाया होगा और विदिशा (वर्तभान भिर्सा) का मन्दिर ३०० वर्ष में पूरा हो पाया होगा।' वे जो कहते हैं कि इमें शाहजहों से पूर्व ताजभहल के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता उनसे हम प्रतिप्रश्न करते हैं कि मुस्लिम आक्रामकों से पूर्व मयुरा और विदिशा के उन भव्य मन्दिरों का उल्लेख क्यों नहीं मिलता ? इसका उत्तर सरल है : था तो पहले के विदरण उपलब्ध नहीं हैं या फिर किसी विदरण-विशेष को इसलिए सुरिक्षा रखने की विन्ता नहीं की गई, क्योंकि भारत में ऐसे मन्दिरों की भरमार थी। यहाँ तक कि केवल एक ही नगर में, शक्ति एवं समृद्धिशाली भारतीय शासक के पास कम-से-कम एक दर्जन प्रासाद होते से जो सुन्दरता और लागत में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धी होते थे। तब केवल विभिन्त विदरणों के आधार पर एक का दूसरे से भिन्तव किस प्रकार प्रतिक्तित किया आ सकता था ? कोई उल्लेख, यदि होता तो केवल इतना कि अमुक भवन अमुक राजा का है।

इतने प्रभावी कारणों के विद्यमान होते हुए भी यह प्रचारित किया जाता रहा है कि पूर्ववर्ती वृत्तान्तों में कहीं भी वर्तमानकाल में टाजमहल नाम से जात प्रासाद का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है, किन्तु सौधान्य से बाबर जो भारत में मुगल-साम्राज्य का संस्थापक और शाहजहाँ का प्रापतामह था, ताजमहल के सम्बन्ध में स्थल एवं नुटिरहित विद्याण, यदि हममें उसे समझने की सूझ-बूझ हो तो, छोड़ गमा है। इस प्रकार हमारा तीसरा उत्तर यह है कि पूर्ववर्ती इतिहास में ताजमहल एवं अन्य भवनों के सम्बन्ध में, यद्यपि स्मष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं, तद्यपि कपटपूर्ण पारम्परिक प्रशिक्षण हारा बुद्धि के कुण्डित हो जाने के कारण हम उनके महत्त्व को प्रहण करने में असमधं रहे। हाजमहल के सम्बन्ध में यही बात है।

बादशाह बाबर अपने संस्मरण (भाग २, पृष्ठ १९२) में इमें बताता है, "गुरुवार (१० मई, १५२६) को मध्याह्मेत्तर मैंने आगरा में प्रवेश किया और सुलतान

१ मैमांयसं आंक बहिर-एट-दीन मोहम्मद बाबर, हिन्दुस्तान का बादशाह, भाग २, पृथ्व १९२ और २५१; चाहताई तुर्की में स्वयं उसके द्वारा सिखित। बीन लेडन तथा विसिधम उस्सैकाइन द्वारा अनुवादित तथा सर स्कूकास किंग द्वारा संशोधित दी भागों में, इस्मी मिल्फोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेश से १९२१ में प्रकाशित.

χ<u>ρ</u>ηςομι

इक्कारीय के प्रासाद में निवास किया। " उसके बाद पृष्ठ २५१ पर बाबर आगे लिखता है-"ईद के कुछ ही दिनों बाद हथने सुलतान इब्राहीम के प्रासाद में (११ जुलाई १५२६) वहे हॉल में, को कि पत्थर के मृखलायुक्त स्तप्भों से सण्जित है, गुम्बद के भीचे क्सिट् भोज का आयोजन किया।\*\*

वह स्मरणीय है कि बाबर ने दिल्ली और आगरा घर, इबाहीय लोदी को कारीपत में पर्रावत करने पर् अधिकार किया या। इस प्रकार उसने उन हिन्द भूमादों या अधिकार कर लिया जिन पर एक अन्य विदेशी विजेता इवाहीम लोटो अधिकार किए हुए था। इसलिए बाबर आगरा के उस प्रासाद को जिस पर उसने अधिकार किया जा, इज्ञाहीय की प्रासाद कहता है।

इसका विकास देते हुए कावर कहता है कि राजप्रासाद पत्यरों के मृंखलाबद्ध काम्बों से सम्बद्ध है। यह ताजपहल के स्तम्भ-पीठ के कोनों पर स्थित चार सुन्दर कोत साम्ध्रों को और स्पष्ट सकेत है। फिर उसने एक भव्य महाकक्ष का विवरण दिया है जो स्पष्टतया वह करू है जिसमें मुमताना और शाहजहाँ की बनावटी कर्ने हैं। शाबर आगे कहता है कि इसके मध्य में एक गुम्बद है। हमें विदित है कि कंन्द्रीय बनावटी मकवरोंवाले कक्ष में गुम्बद है। यह मध्य में स्थित माना जाता है, क्योंकि यह बारों और से दस कमरों से बिरा हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाहर १० मई १५२६ से अपनी मृत्युवर्यना २६ दिसम्बर, १५३० तक उस प्रासाद में रहा था, वो क्रांमान में जावमहल के नाथ से वाना जाता है। इसका अभिप्राय पह हुआ कि मुपतार (ताब की तथाकवित मलिका) की लगभग १६३० में मृत्यु से कार-से कार १०० वर्ष पूर्व तामगहल के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण हमें उपलब्ध है। इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी हाजयहरू से सम्बन्धित हमारे इतिहास और अन्य विवास समस्त विस्त में बड़ी विनस्ता से दावा करते फिरते हैं कि दुवाँ शाहबद्दों ने एक खुले मैदान में अपनी पत्नी की मृत्यु पर उसके लिए क्ष्मपहल नाम का एक मकवर बनवाया।

बाबर हारा कातमहत्व का उत्त्वेख करना काजपहल के प्राचीन प्रासाद होने का चीच स्ट्र प्रमान है। पहले होन स्ट्र प्रमाण थे—शाहजहाँ के दरवारी इतिहास-लेखक का कर क्टिश कि ताजपहल मानसिंह और जयसिंह का राजप्रासाद था। इसी के समान, स्वांकार्शक है विश्वी पूरत इसन मिहाकों की पुस्तक 'दि सिटी ऑफ ताज' के पृष्ट ३१ पर और 'ट्रैकम्स इन इक्षिया' नामक पुस्तक के पृथ्व १११ पर टैवर्नियर का स्वतच्य क्षि सकतरे से सम्बन्धित पूर्ण कार्य की अपेक्षा भचान बैधवाने का खर्च अधिक था। इस बक्तच्य की विशेषता के विषय में इस पहले स्पष्ट कर चुके हैं।

हाजमहल मन्दिर भवन है

तब प्रकृत यह उत्पन्न होता है कि जो वाजमहल शाहजहाँ के प्रपितायह बाबर के अधिकार में था, किस प्रकार इस परिवार के अधिकार से निकलकर शहकड़ों के समय में जयसिंह के अधिकार में आया ? इसका स्पष्टीकरण वह है कि बाबर के पुत्र हमार्युं को अपने पिता बाबर की विजयों के लाभ से वंचित होकर भारत छोड़कर श्लोड़े की तरह भागना पड़ा था। वह पुत्र- भारत तो लौटा किन्तु अपनी दिल्ली विजय के ६ मास के भीतर ही परलोक सिधार गया। इसलिए बाबर की मृत्यु के ताना बाद अनेक क्षेत्र, मगर और भवन हिन्दुओं के अधिकार में आ गए। इनमें कतेहपर सीकरी, आगस और ताजयहल थे। यह स्मरणीय है कि बाबर के पीत अकबर को पुन- स्वयं नए सिरे से सबकुछ करना पड़ा था। दिल्ली, आगरा और कतेहपुर सीकरी का अधिकार प्राप्त करने से पूर्व अकबर को पानीपत में हिन्दू मेनापति हेम् के जिरुद्ध निर्णायक युद्ध द्वारा विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। उस समय आगर का ताजमहल जयपुर के ज्ञासक-परिवार के अधिकार में चला गया जिसे कालान्तर में अकबर के हरम के लिए अपनी कन्या देने को बाध्य होना पड़ा था। अयपुर राज्य-परिवार का चंशज मार्शसिंह जो अकबर का समकालीन और उसका गुलाम था, उस समय ताजमहल का स्वामी या, और बादशाहनामा के अनुसार मानसिंह के पौत्र जयसिंह से मुमतारा को दफनाने के लिए ताजमहल की हथियाया गया था।

विसेंट स्मिय हमें बताता है—"बाबर के संघर्षमय जीवन का उसके आगर स्थित उद्यान-प्रासाद में ज्ञांतिमय अन्त हुआ।" पुन- यह एक ज्वलना प्रमाण है कि बाबर का अन्त ताजमहल में हुआ। आगरा में केवल वाजमहल ही एक ऐसा प्रासाद है जिसमें सुरम्य उद्यान या। बादशाहनामा इसका उल्लेख 'सका जमीनी' के रूप में करता है जिसका अभिप्राय होता है हरा-भरा, विस्तीर्ण, वैभवशाली, रसीला, प्राचीरी से बिरा उद्यान।

नाबर भारत में नवरपन्तुक होने के कारण अपनी पश्चिम एशिया स्थित मातृभूमि के प्रति अनुरक्त का, इसलिए उसने इच्छा व्यक्त की वी कि उसको कानुस

विसेंट स्थिक द्वारा लिखित 'अकबर दि चेट मुगल', पृथ्व ९०

X87,COM

के समोप दरस्ताया जाए। तदनुसार उसका शव वहाँ ले जाया गया। यदि उसकी ऐसी इन्हर न होती हो सम्भव है मुसलमानों की भारत में अपहरणकारी प्रवृत्ति के अनुसार वाजमहाल में हो, वहाँ उसकी मृत्यु हुई थीं, उसे दफनाया जाता। यदि वह वहाँ दक्ताया गया होता तो हमारा इतिहास यह बतलाता कि हुमार्यू ने अपने पिता के प्रति महान् शार्मिक अग्रद भावना के वहीभूत उसके लिए ताजनहरू जैसे अद्भुत मकदरे का निर्याण करायाः

और बंदि मुमदास को अपेक्षा शाहजहाँ की दूसरी पत्नी सरहन्दी बेगम, 📦 कि बतयाम में ताजपहरू के बाहरी भाग में दफल है, यह १६३० में मरी होती को तब कदांचित् यह कहा जाता कि हथियाये गए हिन्दू प्रासाद के गुम्बद जाले केन्द्रीय कक्ष में उसे दकताम गया था। इस स्थिति में हमारा इतिहास मुमताण की आपेक्षा सरहन्दी बंगम के प्रति शास्त्रकों के प्रेम का कपोल-कल्पित वर्णन करता।

इस प्रकार काजगहल एक बार सन् १५३० में बाबर का मकबरा बनने से बचा और फिर एक बर १०० वर्ष बाद सरहन्दी बेगम के मकबरे के रूप में भी भावी बोंडों में प्रकार होने से बना। पदि ऐसा हो गया होता वो हमारा इतिहास और प्रवटक-क्राहित्व हमार्च के अपने पिता बाबर के प्रति अथवा ज्ञाहजर्ही का मुमताख को अवेक साहन्दी बगम के प्रति अगस्य प्रेम का कोई-न-कोई उपयुक्त स्पन्धीकरम रक हो लेक्षा। ऐसी वे कपोल कल्पनाएँ हैं जो वर्तमान मध्यकालीन इतिहास की पुस्तके अपने कार्त्पानक अनुवानों को प्रमाणित करने के लिए दुलकी चलाती हैं।

प्रवय मुगल बादताह बाबर लाबमहल में रहा या और वहीं उसकी मृत्यु हुई। इसकी पुष्टि बाबा की पुत्री गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमार्युनामा, एनेट एस. बेकीय हुए अएको में अनुदित हुमाएँ के इतिहास, से भी होती है।

गुलबदन बेगम के इतिहास के अनुदित संस्करण पृष्ट १०९ और ११० पर ऑबर है कि (अबर की) "मृत्यु सोमवार २६ दिसम्बर, १५३० को हुई। उन्होंने हमारी बुआओं और मताओं को इस बहाने से वहाँ से बाहर भेज दिया कि विकास देखने के लिए जा रहे हैं। सब ठठ गए। वे सभी बेगमों और मेरी मावाओं को बहु भक्त में ले गए।" (पृष्ठ १०९ पर अकित टिप्पणी में 'ग्रेट इस्टस' का प्रामाद के कर में ज़िला है।)

"मृत्यु को गुथ रक्षा गया। सुक्रका २९ दिसम्बर, १५३० को हुमायूँ सिंहासने पर बैठा।" पूछ ११० पर अंकिड टिप्पणी कहती है-"बाबर का शव पहले वर्तमान ताजमहत्व से नदी के दूसरी और राम अचवा आराम बाग में रखा गया था। बाद में उसको काबुल ले जाया गया।"

ताबमहल मन्दिर भवन है

उपरिलिखित उद्धरण से स्पष्ट है कि बाबर का मृत्यु ताबमहल में हुई बी। जब यह विदित हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई तो इरम की औरतें जो उस्त्यत्र रहती वीं, प्रासाद अर्थात् ताजयहल में लाई गई।

बाद में हुमायूँ को ताजमहरू में मुकुट पहनाना था इसलिए बाबर का ऋव ताजमहल से उठाकर यमुना नदी के उस पार राम बाग अथवा आराम बाग नामक वासाद में ले जाया गया। इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेताओं को यह धारणा कि आगरा के राम बाग प्रासाद का बाबर को मृत्यु से कुछ-भ कुछ सम्बन्ध अवस्य है, इसका इस ठद्धरण से स्पष्टीकरण होता है।

हिन्दल (बाबर का पुत्र और बादशाह हुमार्यू का भाई) के विवाह के भोज के सम्बन्ध में गुलबदन बेगम लिखती है—"रत्नकड़ित सिहासन जिसे मेरी मलिका ने भोज के लिए दिया उसे दिव्य भवन के सामनेवाले चौक में रखा गया और एक स्वर्ण-जडित दीवान उसके सामने रखा गया (जिस पर) बादशाह सलामत और हतको प्रियतमा साध-साथ बैठे""

"भवन (रहस्यमय) के अञ्चकोणीय कक्ष में एक रल-विड्त सिहासन स्थापित या और इसके ऊपर तथा नीचे स्वर्ण-जड़ित झालरें और मोती भी लड़ियाँ लटक रही मीं।"

रहस्यमय भवत का अध्कोणीय कहा स्यष्टतया ताजगहल का वह मध्यवर्ती कक्ष है जिसमें १०० वर्ष बाद शाहजहाँ ने मुपताल की कब अनवाई और १६६६ में औरंगजेब ने अपने पिता बादशाह शाहजहाँ को दफनाया। ताजमहल रहस्यमय भवन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका मूल शिव-मन्दिर वैसा प्रतीत होता है। वहाँ भवन विशाल भवन भी कहलाता है, क्योंकि यह भव्य राजकीय आवास या।

## मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहास का असत्य

gel com

सुप्रसिद्ध इतिहासकार सर एक. एम. इतिहास ग्रन्थों का अध्ययन है, की भूमिका में किसमें अनेक मध्ययूगीन मुस्लिम इतिहास ग्रन्थों का अध्ययन है, की भूमिका में लिए। है कि वे "निहित स्वार्यपुक्त बोखा" हैं। इन इतिहासों के अध्ययन से निकले अपने निकारों को वे पूर्णतया संगत सिद्ध करते हैं। यहाँ हम उन निकारों को इद्दान करते हैं विनका सम्बन्ध बौधे मुगल बादशाह जहाँगीर के शासनकाल को उत्तरकालंग घटनाओं से है। इन इतिहासों की अविक्यसनीयता के सम्बन्ध में व कथल मामान्य पाठक अपितु इतिहास के विधायियों तक को अन्धकार में रखा गया है।

यह भी स्थानीय है कि वहाँगीर उस बादशाह शाहजहाँ, जिसे ताजमहरू और प्रमिद्ध सबूर-फिहासन का निर्माण कहा जाता है और जिसे हम अपनी पुस्तक मे पुनीतों दे रहे हैं का पिता था।

बहाँगारितामें के अध्यक्ष में सर एक. एव. इलियट की मान्यता उसी प्रजलती के साथ सभी मध्ययुगीन भूमिलय इतिहास ग्रन्थों पर लागू होती है। वे सभी समध्य अधिताबांकायों भूदे दावाँ, सत्य को दबाने, थोखें से भ्रामक प्रतिनिधित्व देने के ब्राम्ड इदाहाज है। उदाहरजार्थ, जहाँ कहीं भी वे कहते हैं कि मुसलमान शासकों ने मन्दिर अबद किए और प्रम्कियों का निर्माण किया, इन सबसे उनका अभिप्राय है कि मृतियों को उवाहका केंक दिया और उन मन्दिरों को मस्तियों के रूप में प्रयोग किया।

का कही की मुस्लिम इतिहास यह दावा करते हैं कि मुगल शासकों अथवा सेनापनिसें ने कार बमाए हुई बनाए और सड़कें तथा पुल बनाए या कुएँ और तालाब खुदबाए डनके वे समें दावे स्वच्छिया सूठे हैं। वे भारत की सम्मदा और निर्मित भवनों का आनन्द लूटने आए ये किन्तु श्रम करके निर्माण करने के लिए नहीं। किसी भी निर्माण कार्य के लिए उनके पास न तो समय, घन, धैर्य, सुरक्षा, बुद्धिचातुर्य, श्रम और साधन ये और न हो उतने आदमी। यहाँ तक कि उनके प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में कोई एक भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो उनको अपनी वास्तुशित्य के विषय की हो।

जहाँगीर के शासन के सम्बन्धित उपरिठद्धत सभी मान्यताओं का विस्तृत विवेचन सर एक. एम. इलियट ने अपनी पुस्तक में किया है। वह मानता हैं—

"कई पुस्तकें हैं जो बादशाह जहाँगीर के आत्मवरितात्मक संस्मरण कहे जाते हैं और वहीं "उनके शोषंकों में भ्रम हैं "दो अलग-अलग संस्करण हैं जो एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। मेजर प्राइस ने एक का अनुवाद किया है तथा एण्डर्सन ने दूसरे यह लिखा है। यह भी देखने में आता है कि प्रत्येक संस्करण के अनेक प्रकार हैं।

''तारीख-ए-सलीमशाह<sup>र</sup> की अतिशयोक्तियों की दिखाने के लिए कतिएय उदाहरण देने आवश्यक हैं—

"मेजर प्राइस के अनुवाद के पृष्ठ २ पर यह लिखित है—'सूर्य के मेच राशि में प्रविच्ट होने पर वार्षिक उत्सव पर मैंने अपने पिता द्वार निर्मित सिंहासन का प्रयोग किया और अतुल्तनीय धनराशि व्यय करके मैंने उसे सिंग्बत किया। सिंहासन की सज्जा में केवल रत्नों पर ही दस करोड़ अशर्षियों (करोड़ का अभिप्राय एक सौ लाख और लाख का अभिप्राय एक सौ हजार) तथा ३०० मन सोना लगाया गया। हिन्दुस्तानी तोल के अनुसार हिन्दू का मन इराक्ष के १० मन के बराबर होता है।'

"अनुवादक ने केवल रत्नों के मूल्यों को ही १५० मिलियन स्टलिंग में बदला है, जो कि अविश्वसनीय है जैसा कि उसने लिखा है—किन्तु हुजक-ए-जहाँगोरी में युक्तियुक्त आँकड़े प्रस्तुत करते हुए लिखा है, 'केवल ६० लाख अहार्फियों और हिन्दुस्तानों तोल के अनुसार ५० मन सोना।' अधिकृत संस्मरणों में सिहासन का कोई उल्लेख नहीं है।

"उससे मोड़ा आगे पढ़ने को मिलता है—'इस प्रकार अपनी अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप जब मैं सिहासन पर बैठा, भैंने उस राजकीय मुकुट को जिसे

नाजमहल मन्दिर भवन है

<sup>ै।</sup> इलियट तथा डीसन का इतिहास, थाग ६, मृष्ठ रे५१

रे वहाँ, पृष्ट २५६-२५०

SAT SSM

"पूछ ५ पर कार्गार करता है कि उसने राजस्य के कुछ साधन जभा किए।
'किसे इसके किए को मोलह सी किन्दुस्तानी भन के बराबर सोना प्राप्त हुआ जो कि इसके १६ इकर यन के बराबर है।' तुलक में ६० हिन्दुस्तानी मन का उल्लेख है और इसके १६ इकर मन में किसे रहि कर उल्लेख नहीं है।

"पृष्य १४ व्य व्य करता है कि 'आगरा दुर्ग की कारीगरी में ही केवल ५ विष्या की १८० लाख अर्लार्क में कम खर्च नहीं हुआ। 'इस राशि को अनुवाद इसका के काब २,६५,६०,००० उपये में परिवर्तित करता है। तुजक में केवल १६ लाख कपयों का उल्लेख हैं "'

ेवा १६ का का का है—'वह मन्दिर जिसे राजा मानसिंह ने बनवायां
जी किये बादसह ने महिन्द बनाने के उद्देश्य से ध्वस्त कर दिया उसके निर्धाण
को नामा ६ विश्वस को ३६ साम अहारियों थीं, जिसे अनुवादक ५,४०,००,०००
कार काना। है।' मुक्क केवल आठ लाख क्या का उस्लेख करता है।

"पूच १२ मा भा महाबाद परवेश को ५ लाख रुपए यूल्य की मोतियों की

ंकृत १४ का का कात है—'जपनी मृत्यु पर दौलत खाँ ने जो सम्बर्धि कोई का ज्यूकार के अनुकार बागड करोड़ वी।' तुकक सीने और अन्य मुद्राओं के जीवीरका १ कक दीरे के हुमान होने का उजलेख करता है। "पृष्ठ ३७ पर वह लिखता है—'उसके भाई दानियाल की मर्प्यांत में पाँच करोड़ अहर्फियों के होरे, छ: करोड़ शीन लाख स्टलिए के बराबर दो करोड़ का सजाना था।' तुजक इस राशि के सम्बन्ध में मीन है।

वाजमहल मन्दिर भवन है

"मृष्ठ ५१ पर हेम् के मुकुट पर कहते हैं '६० लाख अशकियाँ ५४,००,००० स्टिलिंग के हीरे, भीलम, माणिक, मरकत तथा मोती जड़े थे।' तुजक में केवल ८० हजार तुमान का उल्लेख है।

"भृष्ठ ६७ पर, अपने भूत्र खुसरी की खोज के विषय में कहते हुए घष्ठ बतलाता है—'उसकी अपनी अश्वशाला से ४० हजार घोड़े और एक लाख केंट लाकर बाँटे गए।' तुजक में इस विषय का उल्लेख नहीं है।

"पृथ्ड ७९ पर वह लिखता है उसने 'बादकशानियों में बाँटने के लिए एक लाख अशर्फी तथा अजमेर के दरवेशों में बाँटने के लिए ५० हजार रुपए जमीन बेग की दिए।' तुजक में तीस हजार रुपए का भी उल्लेख है किन्तु बादकशानियों को दिए गए दान का कोई उल्लेख नहीं है।

"पृथ्व ८८ पर 'खुसरो की हीरों की पेटी में एक करोड़ अस्सी लाख स्टलिंग थे।' निश्चय ही बड़ी और भारी पेटी होगी जिसमें १८ हजार पींड रखे जा सकते होंगे और तुजक में इसकी चस्तुओं के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

"इस प्रकार अतिशयोदितपूर्ण उल्लेख प्राप्त होने के बाद अपरिमित वस्तुओं की बढ़ाई गई राशि पर कौन विश्वास करेगा" उसमें अन्य प्रकार का बढ़ावा-घटावा भी है। उदाहरणार्थ, खुसरों के विद्रोह और उसके एकड़े जाने से सम्बन्धित तच्यों पर (विभिन्न प्रतियों में) अनेक आवश्यक विवरणों में मिलता है और इन घटनाओं के निकर्ष पर वहाँगीर के आगरा लौटने की अपेक्षा वह काबुल जाता है जैसा कि अन्य सभी इतिहासों में ऐसा करने का उल्लेख है।

"जिन तथ्यों का वर्णन नहीं किया गया है, उनमें एक अत्यधिक स्पष्ट एवं महस्वपूर्ण है—सुरापान के प्रति उसके रुझान का कोई संकेत तक नहीं है। यह अपने भाई दानियाल के व्यसन के सम्बन्ध में भयंकर बातें करता है, जबिक वास्तविक संस्मरणों में उसके सुरापान के विषय में अनेक उल्लेख हैं जैसे कि जहाँगीर के प्रपितापह बाबर के संस्मरणों में हैं। अपने अत्यधिक सुरापान को उसने स्वयं भी स्वल्य क्रम में स्वीकाश है।"

वपरिलिखित उद्धरण सर एच. एम. इलियट द्वारा यह सिद्ध करने के लिए

श्रमय-समय पर निकाले गए उन निकारों के उदाहरण मात्र हैं जो उसके अनुसार मुस्तनमानी विचरण मञ्चलत्रपूर्व स्थलाएँ सिद्ध होती हैं। हम स्थयं कुछ ऐसे तब्द प्रस्तुत करना चाहेंगे को इतियद तथा उनके समान अन्य विलक्षण विद्वानों के भी ध्यान में बही आ पाए।

थुम्सिय इतिहास के प्रत्येक विद्यामी तथा मध्ययुगीन स्मारकों के दर्शकों को चाहिए कि वे उसके सम्भुद्ध प्रस्तृत विवरणों के मूलाधार का सम्यक् विवेधन करें और साक्शानों से यह विचार करें कि अन्य प्रामाणिक विचरणों द्वारा क्या उनका समयन होता है ? और क्या के वर्क की कसीटी पर खरे वतरते हैं ? वदाहरणार्थ, कपर को सार-संक्षेप उद्भुत किए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि आगरा का दुर्ग बहुद प्राचीन हिन्दू दुर्ग है। मुस्लिम इतिहास-ग्रन्थों में जिस धनग्रति का उल्लेख किया गथा है यह केवल इसको मस्मत पर व्यथ की गई है। उस राशि को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और दुर्ग को यस्मत को वास्तविक निर्माण-कार्य बताकर भ्रम फैलाया गया। और तो क्या, को राशि मरम्मत पर व्यय को गई वह शाही दवाय डालकर करता से विक्रिक्ट कर के रूप में ली गई तथा जिना पारिश्रमिक दिए श्रमिकों से कार्य फुरुक गवा।

अत्य बहुरंगीर के विषय में यह कहा गया है कि उसने मानसिंह के मन्दिर को कारत कर उसके खंडहर्ये पर पस्चिद बनाई वहाँ पाठकों को इससे यह भी समझ संग्र काहर कि वहाँगीर ने मन्दिर के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया या किर उन्हें मुसलमान बनने पर विवक्त कर दिया और भुसलमानों के एक समूह को मृतियाँ उद्यादका फेंकने और उस स्थान पर नमाक पड़ने के लिए नियुक्त किया। जी पूजा एति मृतियों को उलाइकाने, विनय्द अरातल की मरम्मत कराने और कुछ एक मांनारों को बनवाने पर ज्यप की गई उसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और इस समस्त कार्य को धमपुषक नए सबन अवका मस्जिद के निर्माण का नाम दिया गया। मुस्लिम कारन के एक इकार वर्ष में समस्त भारत में भही सब होता रहा।

हाँ, वह भी स्थान रखने की बात है कि भानमिह वहाँगीर का साला और इसका एक हिन्दू दरवातं का को भारतवर्ष में मुस्लिम ज्ञासन को स्मिए करने के लिए अपने हो अम्बन्धिमें क विरुद्ध साही भेना का नेतृत्व करने के कारण भूष्या कर पात्र बना। क्टॉप बहाँगाँव ने चपांन्यतापूर्व कृष्टता का परिचय देकर अपने साले और प्रवत क्ष्मबंक द्वार निर्देश पन्दिर को ध्वस्त किया। मुगल दरबार में सर्वोच्छ पद पर व्यक्तिक और राजकीय घराने से जिसका रक्त का सम्बन्ध स्वापित हो गया हो, उसकी यदि यह दशा यो तो उनकी दुर्दशा का सहज ही अनुमान किया जा सकता है क्षित्रके पास न तो तकित थी और न कोई स्थिति ही और न राजकीय रिस्तेदारी।

जो मुकुट, सिहासन, नगर, दुर्ग, प्रासाद, मकबरे और भवन, मुस्लिम बादशाहों हारा नवामों द्वारा मनाए जाने के दावे किए जाते हैं वे सम चादुकारिता भी कपोल-कल्पनाएँ हैं जिनको रचना उन चापलूस मुंशियों ने की है जिनका उद्देश्य राजकीय क्रमा-पात्र बनकर मात्र धनोपार्जन करना था।

वे सभी वस्तुएँ थीं जिन्हें मुसलमानों के पूर्ववर्ती हिन्दू शासकों से लूश, होता, अधिग्रहण और हथियाया गया या। मुसलमान दरकारी लेखकों ने दन हथियाए गए अथवा लूटे गए नगरों अथवा भवनों का मूल्याकन किया, कदाचित् उन्हें बोहा-बहुत बढ़ाया-चढ़ाया, और उनका लेखा-जोखा रखा तथा उसी समय यह भी अकित कर दिया कि वे मुकुट, सिहासन, भवन, नगर, पुल, नहरें आदि सभी उनके संरक्षकों हता निर्माण किए गए हैं। यह ऐसा अतिरंजित वाक्छल है जिसने वह काल्यनिक विवरण प्रस्तुत किया है कि तथाकथित कुतुबमीनार को सम्भवतया या तो कुतुबुदीन ने क अल्लमश ने अकेला अधवा दोनों ने पिलकर बनवाया और अलाउद्दीन खिलजी वदा जिरोजशाह तुगलक ने बोड़ा बहुत बनवाया और यह कि ताजमहल की लागत चलोस लाख से लेकर नौ करोड़ तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे विषयों में मुस्लिम दावों का मृलाधार ही भ्रामक है। यह तो पाठकों को चाहिए कि ताजमहल की कथा का मुनर्सृजन करते समय वे इस विषय में अधनी धारणा स्पष्ट करें।

यह भी ध्यान देना होगा कि जहाँगोर शाहजहाँ का पिता था। यदि जहाँगीर, बैसा कि हमने कपर संकेत किया है, कुख्यत चक्छली के रूप में कलंकित या हो वसका पुत्र शाहजहाँ तो उससे भी अधिक कुख्यत था। शाहजहाँ ने जहाँगीर की मृत्यु के तरेन वर्ष बाद जहाँगीर के संस्मरणों में लिखित विद्रोही शहजहाँ, जबकि वह साहजादा के रूप में था, के चरित्रहीनता-सम्बन्धी उल्लेखों को निकालकर उन्हें प्रशंसात्मक संस्मरण बनाने के लिए कामगर खाँ को सेवाएँ ग्रहण कों। इसको सत्य सिद्ध करते हुए सर एच. एम. इलियट लिखते हैं<sup>1</sup>—"वह (कामगर खें) अन्तत-बादताह ताहजहाँ के भड़काने पर उसके शासन के तीसरे वर्ष में इस (जहाँगीर के

L इलियट उका डीसन का इतिहास, भाग ६, मृन्धे १४९

शासन का कृष्टिम इतिहास लिखने के) कार्य में प्रवृत्त हुआ।" का कृष्टिम अपने पिता अकवर के प्रति अनेक चापलूसीपूर्ण प्रसंति से पर है। बहाँगीर ने स्पष्ट रूप से स्वयं को पितृ-स्नेह से सना आजाकारी पुत्र परना स परा हर जरूर पर दादा करता है कि उसने अपने पिता के लिए एक नकदरा क उद्यार पान, नव पान पान का नहीं)। यह कहता है कि कालग्लार में वह अब बनवाबा ( यो कि उसने बनवाबा ही नहीं )। यह कहता है कि कालग्लार में वह अब कभी अपने पिता के मकबरे के सामने से निकलता था तो नंगे पाँच ही निकलता था। कारीगीर के अपने शामनकाल का इतिहास सर्वत्र ऐसे ही भागुकतापूर्ण असला से अच्छादित है। यह सब स्ट्माचरण इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कि जहाँगीर के कृतका, करती पुत्र और नृशस एवं कृत बादशाह होने के आरोपों को लिपने की समन है। अकदर ने स्वयं वर्णन किया है कि किस प्रकार जहाँगीर उसको विष देना भारता था। वस जहाँगीर अपने पिता को विष देने में सफल नहीं हो पाया तो बाद में उसने खूला विद्रोह कर दिया। यदि वह अकबर को बन्दी बनाने में सफल हो जाता ते वह अपने पिता को प्राणानाक कठोर यातना देता। तदपि सम्पूर्ण अहाँगीरनामा संख्य का निम्हाबान पुत्र की प्रतिमा बताता है।

जाहका ने इसे पूर्णतमा उत्तराधिकार में ग्रहण कर कालान्तर में उसमें और क्वादंगे की। उसके पास भी जापलूस लेखकों का एक ऐसा समुदाय था जो ऐसे असक्द असन्यों का, जिससे शहजहाँ को संसार का अन्यतम स्मरणीय, शासक समझः स सके, विवास तैयार कर उसे प्रसन्न करने को लालायित रहता था। यही **काल है कि हमारा इतिहास ऋहजहाँ द्वारा अगरारा में ताजमहल, दिल्ली में ला**ल किस और कमा पश्चिर और पुरानी दिल्ली के निर्माण के तोता-मैना जैसे किस्सी से भर पड़ा है। संतहास के जातों को, उन विद्वानों को जो इतिहास पढ़ाते और निवर्त हैं और स्थारकों के दर्शकों को चाहिए कि वे मध्ययुगीन मुसलमानी विवरण के एक सब का भी तब तक विश्वास न करें जब तक कि प्रत्येक विवरण तके की करीटों म कर न उसे और स्वतत्र प्रमाणों से उसकी पुष्टि न हो जाए। इसलिए हर्वे सक्यहल के पूर्ववृत्त को सत्यता तक पहुँचने के लिए सावधानी से, फोरलाका असंका बहुयन्त्रों और निहित-स्वार्थसय रहस्थीं का सागर पार करना 480+

### ताज को रानी

जहजहाँ की पत्नी ताजमहल के केन्द्रीय कक्ष में दफनाई गई बताई जाती है, उसके गम के विषय में भी अनेक भ्रान्तियों हैं :

ऐसा भी सम्भव है कि मरजोपरान्त जब उसको तालमहल नामक हिन्दू (राज) प्रासन्द में दफनाया गया तो उसके आधार पर उसे 'मुमताल महल' नाम से विभृषित किया गया हो। जैसाकि सामान्यतया माना जाता है, यह भवन नहीं जिसका कि नाम महिला के नाम पर रखा गया है। यह इसके विपरीत है, अर्थात् उस महिला को भव्य भवन में दोबारा दफनाए जाने के बाद मरणोपरान्त उसे भवन के अनुरूप संक्ष दी गई।

इमारा यह नित्कर्ष ज्ञाहजहाँ के अपने दरबारी इतिहास 'बादशाहनामा' पर आधारित है जो कहता है,<sup>1 11</sup>१७ जी-ए-कदा १०४० को आलिया बेगम को ४० वर्षं की अवस्था में मृत्यु हुई'''। उसने उसको आठ पुत्र और छः पुत्रियाँ दिए।'''''

मौलवी मोइनुद्दीन अहमद लिखता है<sup>?</sup> कि उसका वास्तविक नाम अर्जुपन्द-वानो बेगम था।

अब यह जानना संगत होगा कि वह तथाकवित 'ताअ को राजी' कौन की, काइजहाँ के रनिवास में उसकी क्या स्थिति थी, कौन उसके पूर्वज थे और शाहजहाँ की दृष्टि में उसका कितना महत्त्व या ?

अर्जुभन्दबानो अहाँगीर के प्रधानमंत्री और उसके स्वसुरों में से एक मिर्जा <sup>गियास</sup> देग की पोती थी। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मिर्जा गियास

<sup>ै</sup> इतियट और झैसन का इतिहास, भाग ७, पुष्ट २३

रे. बार्ग, र दान एण्ड इट्स एनविरोनमेंट्स, पृष्ठ ३८

बेग धरस के दरबार में एक सन्मान्य बैरा के जो उस स्थिति से उठकर मुगल दरबार

में प्रधानमंत्री इस कारण वर गया क्योंकि उसकी सुन्दर एवं प्रभावशाली पुत्री च प्रचारमञ्जा वस का प्रदेश । इस प्रकार उसकी पोती मुमताना उर्फ अर्जुसन्दर्शनी

श्रेयस जन्म से ही सामान्य स्त्री दी। अर्थुयन्द्रवामी का पिता ख्याजा अब्दुल इसन (जो यासीन-उद्दौला आसफ

साँ के नाम से भी जाना काठा था) और माता दीवानओं बेगम थी। १५९४ में । जन्मी मुमशान्त को १६१२ में शाहजहाँ से बिवाह हुआ। इसलिए विवाह के समय वह १८ बन की और शाहकहाँ २१ वर्ष का था किन्तु वह शाहजहाँ की प्रथम पत्नी नहीं थी। ज्ञाहजहाँ की प्रथम थानी, महारानी प्रथस के ज्ञासक ज्ञाह इस्माइल सफवी की प्रपोत्रों को साहजहाँ की असख्य अन्य पत्नियाँ और सहस्रों रखेलें भी यीं। मुकतान से विक्त करने से पूर्व हो न केवल ज्ञाहजहाँ विवाहित या अपितु मुमतान्त को मृत्यू के बाद भी असन विवाह किया। इन विवाहों के मध्य वह सैकड़ों को संख्या में अपने हरम में रखतें की रखने का अध्यस्त था। इसलिए यह तर्क करना नितान्त असंगत है. जैसा कि पारम्परिक रूप से होता आया है कि शाहजहाँ मुमताना पर इतक अनुरक्त था कि उसकी मृत्यु के बाद, जीवन में उसकी रुक्ति समाप्त ही गई थी और

इमांलए उसने उसको स्मृति को एक भव्य मकबरे के रूप में चिरस्थायी रखा। इतिहास को क्टबान पुस्तकों में मुमतारा के प्रति शाहजहाँ के कल्पित अनुराग का जो ज्ञपेला विद्यमान है, उसे तत्कालीय इतिहास द्वारा संगत नहीं पाव काता ५००० रखेलों के हरम में मुमताब इतनी महस्वहोन थी कि किसी भी इविहासकार ने उसके कमा मृत्यु और बुरहानपुर के ताल उद्यान में अथवा तरजमहस के गुम्बद के नीवे दकताए जाने आदि की तिथियों का सही अंकन भी नहीं किया। एक बद्धान से इसकी पुष्टि होती हैं-"ताज के निर्माण का कार्य १६३० में ब

र प्रत्येक जन्म विश्वरण को भौति भुगनात का जन्म-वर्ष भी करिएक प्रतीत होता है। पुरा अनुन इमीर लाहीते, जिसका इसने इस अध्याद में पहले उल्लेख किया है, के अनुन भूम्लास यहक अपने ४०वे ४४ में वी अब उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी मृत्यु १६३० में हुई इसलिह का निरंत्रक हो १५१० में कमी होगी। और इस पर भी मौलबी मोइनुदीन की पुरा वै क्षमात के बन्धवंद १५२४ लिखी सई है।

रे बाला-डिस्ट्रांकिल एथ्ड डेस्किट्डि-अकवर उसके दरवार, और आधुनिक जागी करा' क्या ११६, हो अध्यर मोहम्मद लतीफ (कारवहादुर), कलकरा) सेंट्रहा येम क कारका में १८९६ में प्रवर्तरत ।

अमहाज महल की मृत्यु के एक वर्ष बाद आरम्भ हुआ। भवन के पूर्व होने की विधि आमने के प्रवेश-द्वार पर १०५७ (१६४८) खुदी हुई है। इस प्रकार इसके पूर्ण होने अ PE वर्ष लगे । सामत ३० साख स्टलिंग बी।"

उपरिलिखित ठइरफ मुमताक और ताजमहरू से सम्बन्धित अन्य विवरण, जो कि यहाँ उद्भुत किए गए हैं, उनसे पर्याप्त भिन्न हैं । इसको अभिप्राय है कि मुनतान की मृत्यु १६२९ में हुई जबकि अन्य लोग उसकी मृत्यु १६३० मा १६३१ या १६३२ में बताते हैं। ताजमहरू की लागत-राशि भी किसी प्रामाणिकता के अभाव में सर्वधा काल्यनिक है।

लेखक का यह विश्वास गला है कि १०५७ हिजरी (१६४८ ई.) में, हाजमहरू के पूर्व होने की तिथि सामने के प्रवेश हार पर खुदी हुई है, इससे केवल वही आभास मिलता है, यदि हुआ है तो, कि हिन्दू प्रासाद पर कुशन की आयतों की सदाई उस तिथि को पूर्व हुई। कलाकार इस सम्बन्ध में अस्पष्टता, संक्षेप में अवराध-भावना से मौन हैं। यह सन्देह कि ताजमहल को पूर्व होने में १८ वर्ष लगे, प्रत्यक्षतया इस तिथ्य पर आधारित होने से सर्वयः गलत है। १६३० में ताजमहरू के नियांच का आरम्भ मानना स्पष्टतया भूल है, क्योंकि यह सब जानते हैं कि मुमताना कदाचित् १६३२ तक जीवित रही। और फिर योजना पर विचार करने, रेखाचित्र बनाने, भूमि प्राप्त करने, अन्य सामग्री एकवित करने, प्रमिकों को एकवित करने और निर्माण प्रारम्य करने में कम-से-कम एक-दो वर्ष तो लगने वाहिए। अधः यह विवरण भी यही सिद्ध करता है कि ताजमहल से सम्बन्धित ताहजहाँई कथानक भूठा और काहियात है। यह १८ वर्ष का दावा भी टैवर्निया के इस दावे कि शावमहल को बनने में २२ वर्ष लगे, के विरुद्ध है।

यह पारम्परिक कथन कि शाहकहाँ मुमतान के प्रति शोकाकुल या, कुतर्क का विचित्र उदाहरण है, जो कि झूठा है। यह कल्पना इस विश्वास से उत्पन्न हुई कि वाजमहल नामक एक सुन्दर मकबरे का निर्माता शाहजहाँ था। उस भूठ को सहारा देकर स्थायी रखने के लिए अन्य कल्पनाएँ कर ली गई। किन्तु वे सभी कल्पनाएँ सस्यर विरोध एवं असंगत हैं जैसाकि असत्य का अवस्थानाची परिणाम होता है। वो कल्पना यहाँ उभारी गई वह यह है कि शाहजहाँ का मुमताल के प्रति विशेष तथा निवाना प्रेम था, इसका अभिप्राय केवल यह सिद्ध करना है कि उसकी स्पृति में महुमूल्य स्मारक बनवाया गया। यदि वह उस पर इतना अनुस्वत होता तो इतिहास में इसका उल्लेख कृष्ण होता। किन्तु इस सम्बन्ध में कहीं एक शब्द भी नहीं है, केवल-मात्र विकित्य प्रेम, वदि कोई है तो मुगल दरबार के कथानकों में केवल बहाँगीर और वसकी रखेल नूरवहाँ का है। जहाँ तक शाहजहाँ का सम्बन्ध है बरम्पर मिल्ला आचार पर आरम्भ होती है जैसे कि उसने वाजमहल बनवाया। फिर् उसको व्यष्ट करने के लिए—अर्थात् इस पर व्यय हुई असंख्य राशि को प्रामाणिक सिक बरने के लिए, और इसकी सुन्दरता—यह अनुमान लगाया जाता है कि वह इसके प्रति अत्यन्तक्षेत्र आसक्त का। 'कुतके' से हमारा यही अधिप्राय है।

अपने वैवाहिक जोवन की १८ वर्ष की अवधि में उसकी १४ वर्ष्य हुए क्षिसमें ७ जोवित रहे। इसका अभिप्राय है कि कोई भी वर्ष उसका गर्भावस्था के विना नहीं रहा। इससे अपनी मन्त्री के स्वास्थ्य के प्रति साहजहीं का उपेक्षा भाव पुकट होता है। और हो और, अंतिम प्रसव के उपरान्त उसका प्राणान्त ही हो गया। इस समय यह केमल ३७ वर्ष की की। क्योंकि उसका प्राणान्त बुरहानपुर में हुआ था। इसका क्रम क्री दक्ताया गया। वदि शाहजहाँ को उसको तनिक भी परवाह होती तो यह वहीं उसका स्मारक बनवाता जहाँ उसको पत्नी को पहले दफनाया गया का ६ अस बाद तब को आगरा से बाने के लिए उसाड़ा गया, जो इस्लाम के क्षियमों का अनाहर और उल्लंबन वा चास्तव में, जैसाकि परम्परागत कथानक में हल्लेख है, बाँद ताक्षपहल को बनने में १० से २२ वर्ष लगे, तो मृत्यु के छ॰ मास बाद ही जब को मूल कर से उखाड़कर आगर। क्यों लाया गया ? किस बात की त्वरा 417

चक अन्य रोचक तब्ब यह है कि ताब की परिसीमा में भी उस राय को पुनः 🐮 माम के निए एक अस्थादों कह में एका नया। उसके बाद उसकी वहीं रही क्या, वहाँ उसे अब रखा हुआ समझा जाता है। ये ये महत्त्वपूर्ण तब्य हैं जिनका मानधानी से परीक्षण होना व्याहिए। यदि ऋहजर्ही ने वास्तव में ही १० से २२ वर्ष की अवधि में २० महस्र अमिक निमुक्त करके ब्रावमहल बनवाया होता तो कोई भी सते केद में फैजो हुई नियान-सामग्री और इधर-उचर खलते-फिरते ऋमिकों <sup>की</sup> कल्पना कर सकता है। ऐसी स्विति में क्या किसी मृत महारानी के राज को इस क्कार तीचे रखना सम्भव या जहाँ कि असंख्य साधारण क्रमिकों के पैरों वले और मलबे के नीचे वह रॉदा जाय?

हमारे विचार में इसका बुद्धिमत्तापूर्ण स्वष्टीकरण यह है कि मृत्यु के तुरना बाट ही मुमताज को बुरहानपुर में हो वहाँ कि उसकी मृत्यु हुई थी इकना दिथा गया। छः मास बाद जब शाहजहाँ को लगा कि अपनी पत्नी की मृत्यु का बहाना बनकर जयसिंह से उसका भव्य पैतृक प्रासाद खाली कराया जा सकता है तो उसने अयसिंह पर अपने ऐश्वर्यशाली समप्रासाद को खाली करने के लिए दबाव डालना आरम्भ किया। क्योंकि जयसिंह पर सरलता से मनमनी नहीं चल सकती वी इसलिए जाहजहीं ने अपने पत्नी का जब उखाड़कर मैंगवा लिया जिससे कि जयसिंह को एक प्रकार से इत्यमेत्यम् दिया जा सके। और जब शक वर्षी पर पद्धा हो और बादशह एवं समस्त मुसलमान सरदार जयसिंह को धमकियाँ दे रहे हों, तब वह कब तक अनका मुकाबला कर सकता था? उसे अपना पैतुक प्रासाद समर्थण करना ही पड़ा।

कुछ ही महीनों में इसका मध्यवर्ती अञ्चकोणीय सिहासन-कक्ष खोद डाला गया। इसके गर्भ गृह में दो गहुदे खोदे गए और उनमें से एक में मुमतान का उखाड़ा गया तत फिर दफना दिया गया। सिंहासन-कक्ष के गर्थ-गृष्ठ के कपर दो नकली कर्ने ऐसी बना दो गई कि वे गर्थ-गृह में स्थित दोनों कर्नों के कपर सीधी हों। गर्थ-गृह में दूसरा गहवा ऋहजहाँ के लिए था। अपने गहवे के कपर की कड़ तो मुमताक की कब के साथ पूर्ण की जा सकती थी, क्योंकि ऊपरी भाग को बिना छेड़े ही शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसका शब अत्यन्त सुविधानुसार उसके अधीभाग में रखा जा सकता था। स्वयं को ज्ञान से मुमतात के बराबर में दफनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक या, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र उसे नहीं खाहता था, यह वह वानता वा। गर्भ-गृह के ऊपर सिंहासन-कक्ष में नकली कई बनानी ही पढ़ी थीं क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो हाही शब नीचे पहे रहते और ऊपर कक्षों को लोग अस्थायी कार्य के लिए उपयोग करते इससे ज्ञवों की पवित्रता नष्ट हो काती।

वेनिस निवासी निकोलावो मनुसी, शाहजहाँ के दरबार सम्बन्धी अपने विकरण में, जिसका कि वह प्रत्यक्षदर्शी या, कहता है - ''इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ताजमहल (अर्थात् मुमतरक) के जीवन-काल में ही पुर्वगाली यदि दरबार

१ विकाली बाद टिव्मकी में इसमें दिसाना है कि किस प्रकार मुलना अस्टूटन हमीद दावा करते हैं कि मुनलाट प्रकृते पृत्यु के समय प्रश्नी पूर्व में ( १८वें नहीं) भी

<sup>े</sup> स्टेरिया को मोगोर या मुगल इंग्डिया, १६५३ १७०८ लेखक विकोलावो मनुसी, पृथ्व १७६ ७७

Kerledie

वें महुँचे होते के वह उन सभी को अत्यधिक यातना देने के उपरान्त उनके दुक्तहे... टुकाई करवा देती। एक ही बात है, वे फिर भी पर्याप्त यातना से बच नहीं पाए। कुड लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया वह इसलिए कि या हो मृत्यु के भय से पा किर इस इच्छा से कि उन्हें उनको एरियमें, को कि ज्ञाहजहाँ ने अपने दरबारियों में बॉट दी की, प्राप्त हो काएँगी। जो उनमें से बहुत ही सुन्दर वीं उनको राजकोव प्रासाद के लिए असग रख लिया ग्या। 10

इस प्रकार न हो उच्चवह और न ही आसक्तिमय विशेषताओं, शारीरिक सुन्दरता, विकिष्ट अनुरक्ति और पद की श्रेष्टवा के कारण (क्योंकि वह प्रथम पत्ने) महीं यो और न ही वह महारानी बनने की अधिकारिणी थीं) अर्जुमन्दवानी बेगव किसी अनुपम मकबरे की विशिष्टता की अधिकारियी थी।

तत्वार्त और मुमताब दोनों ही, इस प्रकार नितान्त निर्देशी और दुष्ट थे, वे ग्रेपियां और बृलियट की भौति कीमल-इदय प्रेमी भी नहीं ये जैसाकि भ्रान्त जनता का विकास दिलाया चला रहा है।

जब अप्रैल, १९७४ में बुरहानपुर में मैंने एक फोटोग्राफर से वहाँ विश्वमान मुफार के कोटो के लिए बाव की तो उसने पूछा कि मुझे मकबरे का बाहरी परिदाय चारिए जमका भीतरी कर का।

इससे कह संकेद मिलता है कि बुरहानपुर में भी मुमतारा की हथियाये गए भवन के भीतर ही दफ्लाक गया वक्कि को विवरण हमें उपलब्ध हैं उनका दाया है कि मुमताब को खुले उद्यान में इपलाया गया था। इसलिए यह स्मच्ट है कि चास्तव में मुनताक को बुरहानपुर में पहले उद्यान महल में दफलाया गया ठीक उसी प्रकार विस प्रकार उसको दोबात आगरा में उद्यान प्रासाद में अर्थात् तरजमहरू में, दफनाया

**क एक और विवास है जिसे ३ लम्बी सदियों तक भोली-भाली जनता से** श्चिपाकर रखा गवा है। इससे इस बात घर भी प्रकाश पहता है कि किस प्रकार इतिहासकार मुस्लिम-कथन को बिना प्रमाम और खोज के स्वीकार करते रहे हैं।

कारका ने किसी प्रकार से मुमतास को पूर्व निर्मित प्रासादों में पहले बुखानकुर में और दोबात इससे अच्छे प्राप्तद में आगरा में केवल इसलिए दफनाया कि इससे हो हिन्दू अपने प्राचीन पूर्वजों के प्रासादों से हाय थी बैठें। इस प्रकार एक का के हुए साइनहीं हो विधिन हिन्दू प्रासादों को हो विधिन एवं दूरस्य नगरें में अनुचित कार्य के लिए प्रयोग करने में सफल हो गया।

तामगहल मन्दिर भवन है

दोनों ही अवस्थाओं में ऐतिहासिक विवरण दो बार दफन पर विचित्र ध्याख्या करते हुए मुमतान का पहली बार बुरहानपुर में एक उद्यान में और कुछ मास पश्चात् आगरा में मानसिंह के उद्यान में इफनाने का उल्लेख करते हुए बड़ी सावधानी से इस बाह की छिपा गए कि दोनों ही स्थानों पर उसको उन उद्यानों में स्थित पवनों के अन्दर दफनाया गया या। बाद में बड़े छल-कपट से उन विवरणों में यह जोड़ा गया कि जाहजहाँ ने आगरा में मकबरा बनाने में, जिसका नाम क्रजमहल है, करोड़ों हचया व्यय किया।

यदि शाहजहाँ को मुमताश की कह पर भव्य भवन बनाने की इच्छा होती तो वह बुरहानपुर में ही यह कार्य कर लेता। इस प्रकार वह दोहर खर्चा, पहले एक बार ब्रहानपुर में एक मकबरा बनाकर और दूसरा उससे अच्छा अगरा में, और फिर उस श्वर्षे का कोई हिसाब भी न रखना, नहीं करता। क्या शाहजहाँ को करने के लिए इससे अच्छे काम भहीं थे कि वह अपनी मृत परनो के रूव को उखाड़ -खोदी करता हुआ दूरस्य नगरों में बास्तुकला का प्रयोग करता किरे !

#### शासमहल मन्दिर भवन है

# प्राचीन हिन्दू ताजप्रासाद यथावत् विद्यमान

को लोग सहजहों के ताकपहलं का निर्माता होने की पारम्परिक किवदनी से, इस पुस्तक में प्रस्तुत पुन्ट एवं स्पन्ट प्रमाणों के अध्ययन के उपरान्त भी, मुक्त नहीं हो पाए है, वे यह तक करने के लिए उद्यत रहते हैं कि सम्भय है जाहजहाँ ने एक पूर्व- निर्मित हिन्दू प्रासाद-अधिप्रहम किया हो, किन्तु निर्मित ही उसने इसको पूर्णतया काला करके नम सकता बनवाया होगा। यह सत्य नहीं है। शाहजहाँ द्वारा ताजमहल में किए गए कर बहरी परिवर्तनों के अतिरिक्त वह आज भी चैसा ही प्राथीन हिन्दू कालाद के इस में है। शहला परिवर्तन उसने जो किया यह या केन्द्रीय कक्ष को सुद्रवाकर उसमें मुमताश को दक्ताकर उस पर कद बनवा दी। दूसरा परिवर्तन उसने मध्यवती भूतलीय कथ्न में करवाया। यहाँ हाइजहाँ द्वारा दी नकली कर्ने बनवा दी गई जिससे कि हिन्दू उस पर पुनरधिकार न कर सकें। हाहजहाँ द्वारा किया गया तीसरा परिवर्तन का हिन्दू उस पर पुनरधिकार न कर सकें। हाहजहाँ द्वारा किया गया तीसरा परिवर्तन का हिन्दू उस पर पुनरधिकार न कर सकें। हाहजहाँ द्वारा किया गया तीसरा परिवर्तन के इसने किया वह वा गर्थ-गृह और कपरी मंजिल के अनेक कक्षों तथा सीहिनों को रेत, ईट और कृते से बन्द करा देना।

दर्गातिष्णित अस से भाउक समझ सकते हैं कि शाहजहाँ ने किसी प्रकार का रचनात्मक परिवर्णन अधक संसोधन ताजगहरू में नहीं करवाया। इसिलए पाठकों एव जाजगार के पर्यटकों को चाहिए कि वे उसको प्राचीन हिन्दू मन्दिर-परिसर के अतिरिक्त उससे अधिक का कम कुछ न समझें। इसको मकदरा मानने की गलती कार के बाद तो पर्यटकों स्था दर्शकों का मन फिर तहखाने की कवीं और जकती कवों पर केन्द्रित हो जाने के कारण वे इस भवन की विशालता, भव्यता और महत्व को समझन में अमनवं हो जारें।

सम्बद्धात का का पन्ति-प्राप्ताद परिसर के रूप में पर्यावलोकन किया जाती

🛊 तो उसकी निम्न विशिष्टताओं पर ध्यान केन्द्रित होता है :

१. इसका संगमरमर का केन्द्रीय अध्यक्षोणीय भवन। इसकी कम-से-कम कर मंजिलें केवल संगमरमर की ही हैं। गर्थगृह में आठ कक्षों से भिरा हुआ एक केन्द्रीय भव्य करा है। केन्द्रीय कक्ष में इस समय हो कहें हैं। भूतलीय मध्यवती कर्क विसका उपयोग प्राचीन हिन्दू मयूर-सिंहासन रखने के लिए किया जाता या, उसे मध्यवर्ती करा (कवा) को घेरे हुए इन दस कक्षों का चक्कर काटना भूल जाते हैं। इस प्रकार इस सगमरमर वाले भवन में ही उसके भूगर्थ में ११ कक्ष, भूतल पर ११ कक्ष और १० कपरी (अर्थात् पहली) मंजिल पर होनी चाहिए, क्योंकि गुम्बद मध्यवर्ती क्या से कपर तक चला आता है। इस प्रकार इस संगमरमर प्रासाद की तीनों मंजिलों पर कुल मिलाकर ३२ कक्ष होने चाहिए। चौथी मंजिल पर गुम्बद के मीथे केवल एक महाकक्ष है। यह बहुत चढ़ा भव्य प्रासाद-समृह है, एक कक्षीय मक्षवरा नहीं जैसा कि शोग्रता के कारण अनेक पर्यटक इसको ऐसा समझते हैं।

२. ताजमहल की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है इसके दक्षिण और वाम पास्त्र में हिस्स दो भवन। उनमें से अब एक को तो भ्रम से मस्जिद मानर जाता है और दूसरे को अनावश्यक प्रतिकृष भवन बताया जाता है। ये दोनों रक्षकों तथा आगन्तुकों के लिए बने मण्डण थे।

३. संगमरमधे भवन के चार्च और लाल पत्यर का बहुत बड़ा जाँगन है।
इसके नीचे एक विशाल गर्भगृह है जिसमें अनेक कहा हैं। जनता को चाहिए कि
पुरानत्व-विभाग से आग्रह कर उस गर्भगृह को खुलवाकर जन-साधारण के देखने
के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। सम्भवतया उन बन्द कमरों में कोच और प्रतिमाएँ
तथा कुछ अन्य ऐसी भी वस्तुएँ हों, जिससे मधन के मूल रूप से हिन्दू होने का
रहस्य प्राप्त हो सके। यदि दर्शकों पर उसे देखने का साधारण शुल्क लगा दिया जाम
के उससे उस खोले गए गर्भगृह के रख-रखान के लिए पर्याप्त वन एकतित हो
जाएगा।

अ. संगमरमर प्रासाद के स्तम्ब पीठ के चारों को तो पर चार मीनारें हैं जिन्हें जब रात्रि में प्रकाशित किया जाता है तो उससे वह सारा धवन भव्यता से दीया है। उत्योक मीनार के भीतर खबकरदार सीदियों हैं जो उनके शिखर तक जाती है। स्तम्बपीठ के कोनों पर स्थित मीनारों को वाजभहल के दर्शक बड़ी दृढ़ता से

CAL COM

कहते हैं कि वे निश्चित ही मुसलमानी मूल के हैं। इस उनसे कहना चारते हैं कि इस्लामिक मूल से दूर ये जीतारें स्थयं हिन्दू कास्तुकला की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं इसकी पृष्टि के लिए हम कीन की पुस्तक (हैंडबुक) के पृष्ठ १५२ पर की पाद-टिप्पणे को उद्धत करते हैं। इसमें लिखा है—"कनियम इस स्मारक (अर्थात् हुमार्थ का बक्रमा) के सम्बन्ध में लिखता है कि मक्रमरे में इस समसे पहले मुख्य भवन के कारों कोनों से मीभारों को देखते हैं। वे उत्तरी भारत की मुसलमानी शिल्प को क्वीभता प्रकट करते हैं को कि क्रमशः विकसित और समुन्तत होती गई और अन्त वें ताबमहरू की सुन्दर मीतारों के कप में बरमोत्कर्य पर पहुँची।"

उपरिलिक्ति हद्भाग स्पष्टतमा बतलाता है कि हुमार्गू मकबरे के कोनों पर क्रिक्ट बार बीनों और ताजमहरू के स्तम्भपीत के कोनों की बार मीनारें, गैर-इस्लामी नवीनताएँ हैं : दूसरे सब्दों में वे हिन्दू-मूल की हैं । इसका समर्थन भगवान् क्रवनातयम की पूजा की बेदी और विवाहोत्सव की बेदी के चारों कोनों पर मीनारों की और केले के बार तने खड़े करने की हिन्दू रीति से हो जाता है।

उपरिक्ट्स पार-टिप्पणी भी कीन और कनियम, पर्सी बाटन और फर्गुसन कैसे करकात्व विद्वानों की विकार-प्रवाली पर प्रकाश कालती है। जब तथाकथित मस्मित्रें और नकवरों की विशेषताओं का पृथक् विवेचन करते हैं तब वे स्वीकार करते हैं कि वे सब गैर-इस्लामी अर्थात् हिन्दू विशेषताओं से युक्त हैं और फिर भी वे अन्यतम् विश्वास करते हैं कि सम्पूर्ण भवन मुस्लिम मूल कर है। ताजभहल (आगरा), बोबी का मकबरा (औरंगाबाद) और गोल गुम्बन (बोजापुर) के दर्शकों का कह समझ लेना काहिए कि वे हथियाचे गए हिन्दू भवन हैं और इसलिए, यह चारण कि चर कोनों पर स्थित मीनारें इस्लामी विशेषताएँ हैं, भ्रान्त धारणा है। विक्रीय इसके वह हिन्दू विकेषता है। दिलानी (राजस्थान का एक नगर) में प्रत्येक सामं सामक कुई के स्तम्ब-पीठ के चारों कोनों पर मीनहें हैं। पुरातस्व-विभाग के अधिकार्त, र्शतहास के अध्यापक और विद्वान, स्थारकों के दर्शक और अधिक्ष कार्यक्रोक (गाइड) पद्मपि स्थमं को अपने विषय का अधिकारी विद्वान् मानते हैं किन् वे सन्तिक के निकार्ती से अनिधा प्रतीत होते हैं।

६ संभारतर के अवन तक उद्धार से सटी सामने की और एक लाल प्रवरी की दीका है। को हो कोई वाजमहत्त की ओर उन्युख होता है, बाई ओर लाल करवा को दोकर में एक बहुर्गावला कुआँ है जिसकी प्रत्येक मंजिल में कक्ष बने हैं। कुएँ के दे कक्ष प्रासाद का करेब रखने के काम में आहे थे। यदि वहाँ के निवासियों की अकस्मात् कोई रातु आ दबीचे तो सम्पत्ति को कुएँ में बालने में सुविका रहे। डाकू और लंटेरे, जो कुएँ के संकीर्ण निकासों और मुमावों को पार कर सहज ही कोच नहीं व सकते वे इसलिए सामान्य स्थिति में उसे मुरक्तित रहाने के लिए कुओं में रखा बाता या।

शासमहल मन्दिर भवन है

६. लाल पत्थर की दीवार के साथ दूर तक संगमरमर भवन के सामने लम्बे महराबदार वराप्के हैं।

७. जब हम संगमरमर के ताजमहल को मुख्य द्वार की ओर से दूर से देखते हैं तो दाई ओर लाल पत्थर को दीवार के बाहर अनेक कमरों से युक्त विज्ञाल प्रांगव दिखाई देता है।

८. उद्यान के बाहर अनेक महराबदस वरुपडों तथा अनेक कमरों से युक्त विकास प्रांगण है। इस विकास प्रांगण का उपयोग दन राजकीय अतिवियों के स्वागत के लिए होता या जो अपने अनेक नौकर-चाकरों तथा मुखा-सैनिकों के साथ आया करते थे। इसी प्रांगण में अंग-रक्षकों तथा सैनिकों से थिर दरबारी, राजकुमार और शासक बाग से होकर ताजमहल में प्रवेश करने वाले प्रमुख अतिथि के सम्मान में पंक्तिकड्ड खड़े होते थे।

९. लाल चत्यर की दीवार के बाहर अंगरसकों, सचिवों, एवकुमारों और

शासकों के निकट सम्बन्धियों के लिए अनेक कक्ष विद्यमन हैं।

१०. शाल पत्थर की दीवार के पूर्व की और दो केंचे बुर्ज हैं जिनके अनेक यंजिलों में अनेक कक्ष बने हैं। आजकल इस बुर्व के चाउँ ओर गंदी नालियाँ का भानी बहता है जिससे कालानार में इसकी नींव खराब होने की सम्भावना है।

११. उद्यान के बाहर लाल पत्थर के प्रागम में अक्यारेडियों तथा उनके सहायकों के लिए सैकड़ों कहा और अश्वकालाएँ हैं।

१२. इस प्राक्षाद परिसर के चार्चे और बहुत सुन्दरता से बनी दूकानों की पंकितमाँ हैं, जिन्हें टैवर्नियर ने 'तासी मकान' के रूप में वर्णन किया है।

# ताजमहल के आयाम प्रासादिक हैं

ताजमहल के आयाम तथा विशेषताएँ प्रासादिक हैं। इसके असंख्य प्रवेश-द्वार नुकाली कोली चाले हैं। सम्पूर्ण भवन परसिर में ३ से ४ सी तक कका, एक बहुर्गीक्ला कृष तक वनीरवनार्य मंडप हैं।

ताबपहल तक पहुँचनेवाले मार्ग के दोनों ओर लाल पत्थर के बने महराबदार कायदे हैं जो सभी राजपूर्ती हिन्दू राजकीय भवनों में विशेषतया होते हैं। ऐसे बहुत से महराबद्धा बग्रयदे ताजमहल के उद्यान तथा बन्हरी प्रांगण को भी थेरते हैं। इनके मध्य सैकड़ों कक बने हैं जिनमें प्रासाद के कर्मचारी तथा पशु आदि के रहने की व्यवस्था होती है। मुससमानी कल्पित कथाओं में उन्हें जिली-खाना यो मनोरंजन-कब बताया जाता है। शाहजड़ों जैसा क्रूर और अहंकारी बादशाह जन-सामान्य के तिए विलास-कक्ष बनाने की कृपा करे और उस मकबरे के ऊपर नानाविध समारोह हों बिस पर स्वयं शाहबहाँ (जैसा कि हमें बताया गया है) १६३० से १६६६ तक दिन और एक स्थिन्द्र भूट फूटकर रोगा हो। राजस्थान के सभी प्राचीन हिन्दू प्रासादी और नगरें के बाहर ऐसे भव्य प्रवेह हाए आज भी देखे जा सकते हैं।

क्रमाद के पीछे नदी के किनारे एक बढ़िया 'घाट' बना हुआ था। इसका एक भाग अनो नी विद्यमान है। ताजमहल के पिछले भाग में खुलनेवाले प्रवेश-द्वार (जी अब बन्द हैं) हिन्दू राब-परिवार के सदस्यों के स्नान और नौकाविहरर के लिए भनाए गए बे ह

 प्राम्पकृत भवन-परिसर के अनेक भवनों में एक नक्कारखाना भी है। इस भक्कारकारें का जिल्प राजपूती होने के साथ-साथ चित्तीह, ग्वालियर और अजमेर वें भी ऐसे क्ष्मारकान होना सेखक के मत की पुष्टि का एक अन्य प्रमाण है। इन्लामी वर्तिक स्थानों में किसी भी प्रकार के संगीत की सख्त मनाही है और दूसरी हाह भी दिवगत कात्माओं के विश्वाम-स्वल को सूब्ध करने के लिए उनके सुनीप वक्तारखाना कभी भी नहीं बनाया वा सकता। किन्दु हिन्दु प्रासादों में नक्कारखना अनिवार्यरूपेण बनाया जाता है। ढोल और शहनाई-वादन का आयोजन प्रात:काल, ाजकीय आगमन और प्रस्थान, अतिथियों का स्वागत, समारोहों और इस्सकीय होबजाओं एवं अध्यादेशों की सूचनार्थ करवाया जाता था।

हमने एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका को, यह कहने के लिए पहले ही उद्धत का दिया है कि "परिसर के बाहर दक्षिण की ओर अनेक उप-पवन हैं जैसे अञ्चलाला, बाहरी कथा तथा आरक्षक-निवास।"

टैवर्नियर ने भी कहा है<sup>र</sup> कि "तासी मकान (ताब-ए-मकान अर्थात् राजभवन) छ: बड़े-बड़े आँगनोंवाला, जो कि मेहराबों से छाये हैं और जिनके नोबे सौदागरों के बैठने के लिए कह बने हैं, बहुत बढ़ा बाजार है।"

इन सभी भवनों के शिखरों पर विशाल कवे और ग्रलियरे हैं। ताजमहरू को देखने वाले यदि यह अनुभव करें कि यह प्रासाद है तो वे शोधता में नकली कहाँ और भूतलीय कहाँ को देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते। बरामदाँ, र्गालयारों और भूलभूलैयायुक्त भूगभं-कक्ष के भीतरी भागों में टहलते हुए जाना वाहेंने। सरकारी पुरातत्त्व-अधिकारी, इतिहास के अध्यापक, कात्र और सामान्य यात्री को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे कि वे ताजमहल का हिन्दू प्रासाद. के रूप में दर्शन एवं अध्ययन कर सकें । तभी वे उसकी वास्तविकता सुन्दरता और भव्यता को समझने में समर्थ हो सकेंगे।

तान का स्थान, जो अथसिंहपुर और खबासपुरा नाम से जाना नाता है, अनेक भवनों से थिरा हुआ है। ताज के चारों ओर बहुमंजिले भवन हैं जिनमें आरक्षी कर्मचारी, सेना की टुकड़ी, बैरे, खानसामे, रसोइए, परिचायक तथा अन्य कर्मचारी को कि राजकीय घराने में होने आवस्पक हैं, निवास करते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में गनार, धर्मशाला, अतिथि-गृह और उन सबको कोड्नेवाली सहके थीं।

ताल के आयाम और उसकी सण्जा-सामग्री यह सब समृद्ध प्रासाद के अनुक्रम हैं न कि किसी उदास मकबरे के अनुरूप। इसकी पुष्टि के लिए हम यहाँ

ए-साइक्लोचीडिया ब्रिटेनिका, थाग २१, पृथ्व ७५८

दे देवल्स इन इण्डिक, फान १, कृष्ट १०९-१११

art carn

मीलकी मोहनुरीन की पुस्तक के कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते हैं :

"अस्य प्रवेश-द्वार के सम्मुख विशाल २११-१/२ फुट लम्बा ८६ १/४ फुट चौडा चकृतरा है । चार दीवारों से पिश हुआ आयताकार भूखण्ड उत्तर और दक्षिण में १,८६० कुट लाया एव पूर्व और पश्चिम में १,००० फुट चौड़ा कुल क्षेत्रफल २,०७,००० वर्ग गत्र या ४२ एकड् से कुछ अधिक है। प्रयेश द्वार १०० फुट कैंचा

"प्रवेश-द्वार सामे दस फुट चौड़ा है, द्वार आठ विभिन्न धातुओं के मिश्रव ŧ٤ से बना हुआ है तबा इसमें पोवल की कीलें जड़ी हुई हैं। भीतरी क्षेत्र असंग्रह अन्दर्कोणीय है जिसका कर्ण साढ़े इकतालीस फुट है।"

यहाँ हम इस कत की ओर ब्यान दिलाना चाहते हैं कि अध्दकोणीय आकृति वितेषाया परम्पागत हिन्दू आकृति है। हिन्दू घरों में प्रवेश-हार के सम्मुख प्राय-क्या के वर्ण से अध्कोनीय मागलिक विह बनाया जाता है। प्राचीन युग में हाथ के बंद्धे भी अञ्चलेषीय आकृति से हुआ करते थे। दीपावली डत्सव पर लटकाये सनेवाते कन्दोल भी असकोषीय होते हैं।

विक्रिप्ट थातु-सम्मित्रण विद्या हिन्दू लौहकारों को ज्ञात थी और वे ही इसका क्षिण करते थे जैसा कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह-स्तम्म, घार में रखा हुआ स्तम्म आदि अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है।

मकवत तो फकीरों और निर्धनों के लिए २४ घंटे खुला रहता है। इसलिए इसमें नुकोलो कीलों से कड़े द्वारों की आवश्यकता ही नहीं होती। केवल प्रासाद या पुर्व के द्वार ही अनकाले पीतल की कीलों से जड़े हुए होते हैं, जिससे कि सम्बन्धित अनिधकार प्रवेश के समय मजबूती के कारण उनसे हानु का समावेश न हो सके।

भौलवी आगे फहता है :

"दूसरी मीजल तक जाने के लिए १७ सीदियों हैं। १७ सीदियों और चढ़ने का इस हीसरी मंजिल पर, किसमें बार निवास-गृह हैं, पहुँचते हैं। खाउँ निवास-गृबों के जाने मनियान होने से ये परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं। इस मंजिल के कोनों का का हम एक और कपर वानेवाली सीवीवाले अध्यक्तीणीय कक्ष हैं।

"बार मीड़ियों में से हो नीबे पहली मंजिल पर जाती हैं और हो की बीब में ही बन्द कर दिवा गया है।

"दक्षिण-पश्चिमी कोनों कर बने कर्जों में आर-फर मार्ग है अवकि उत्तर-पूर्वी कोनों पर बने कहाँ के मार्ग के मध्य में अवहद्ध कर दिए गए हैं। विभिन्न कर्मों को मिलानेवाला एक गलियात है किसकी साखाएँ सीढ़ियों तक पहुँचाती है।

शासमहात मन्दिर भवन है

" ३४ सीदियाँ चलने पर इम सबसे कपर छत पर पहुँच आते हैं। यहाँ कोनों पर चार बुर्ज बने हैं जिनमें प्रत्येक में आठ द्वार हैं। बुर्जियों छत्र चारण किए हुए हैं निजके शिखर पर कलश बने हैं।"

कपर के उद्धरण से 'अन्तिम बाक्य में 'कलक' शब्द ध्यान देने योग्य है। मीलवी मोइनुदीन के ताज-सम्बन्धी विकाण में इस सन्द की अनेक बार पुनरावृति हुई है। यह शब्द संस्कृत का है। यह ताज में कदापि नहीं लगाया जा सकता, विशेषतया मुसलमानी ताज में, जब तक कि क्षाज को मुमलमानों से पूर्व का म माना बाए। कलश राब्द सामान्यतया पीतल या स्वर्ण के चमकदार शिखर का छोतक है। कलज जन्द का बार-बार प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह स्मारक मुस्लिम-पूर्व का प्रासाद है। कलात सन्द केवल अत्युच्च एवं भव्य मन्दिरों, प्रासादों और ऐसे अन्य हिन्दू स्मारकों के सन्दर्भ में आता है।

गुम्बद के चारों ओर के चार बुर्ज भी विशुद्ध राजपूत आकार के हैं। ताजमहरू के बार्धे कोनों पर बार मीनार्धे के को कक्ष हैं वे भी पूर्णतया राजपूर हैलों के हैं।

गुम्बद के बारे में क्या कहते हो ? यह पूछा का सकता है। यह भारणा कि गुम्बद मुस्लिम आविष्कार है, नितान्त निराधार है। गुम्बद को मुस्लिम-संरचना कहना किसी-न-किसी रूप में इसको पैगम्बर मोहम्मद के जन्म से नोहन है। गुम्बद का वास्तुकला के इत्य में रेखांकन और इस्लाम का उद्भव इन दोनों में परस्पर थला क्या तारतम्य हो सकता है ?

काजनहरू के विषय में हमने पहले ही बादताह बम्बद् ताहजहाँ के दरवारी इतिहास—बादशाहनामा—सद्या भहान् अंग्रेज वास्तुकार हेवेल को यह सिद्ध करने के लिए उद्भुत किया है कि गुम्बद हिन्दू-निर्माणाकृति है।

वर्तमान केन्द्रीय इस्लामी पूजास्थल कावा स्वय गुम्बद से वका हुआ नहीं है। केवल हिन्दुओं में ही आठ दिशाओं के लिए विशेष नाम प्रचलित ई सैसे रेकर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इनके मध्य की अन्य चार दिशाओं के नाम संस्कृत के आधार पर हैं—ईहरण, आग्नेय, नैऋष और वायव्य—जो कि ताजपहल की жөт,сомп

भौति हिन्दू प्रामादों और मन्दिरों के अस्टकोणीय होने को इंगित करते हैं ;

शनकीय कड़ों के पीछे भूगर्थ में १४ कशों का उल्लेख करते हुए मीलवी मोहनुदीन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। —"अनिम दो कमरों में छल छल काती नदी की ओर फ़र्रकते के लिए झरोखों बने हैं ये ही वे झरोखों हैं जो बहुत दिनों से क्रिये हुए कमर्थे को प्रकास में लहा है। सीवियों के मुहत्ने पत्थर की लिलाओं से बन्द का दिए गए थे। यह पता लगाना कविन है कि ये भूगर्भीय कक्ष क्यों बनाए

मीलवी मंदनुरीन सदृह मुसलमान का भी मकबरे के नीचे बने कमरीं का स्पर्शकरण कठिन बताना यह प्रकट करता है कि ताल की सम्पूर्ण कहानी किस प्रकार असगत वातों को ओड़कर गड़ ली गई है। किन्तु प्रासाद में भूगधीय कक्षों का होना न केवल अन्यना उपयोगी है अपितु वे अपरिहार्य हैं। प्रासाद में ऐसे कक्षों का वच्यांग कांच को रखने, मित्रों को छिपाने, शत्रुओं को बन्दी बनाने और गुफ यखजा के लिए होता था। मकबरे में भूगशीय कर्ता अनावस्थक हैं।

यह तथ्य कि दन भूगभीय कक्षों को बालू से भरकर अनुपयोगी बना देना, इस बात का और प्रमाण है कि स्मारक को जब एक बार मकबरे में बदल दिया तो किर साइवर्त नहीं बाहता था कि आपन्तुक और रख-रखाव करनेवाले कर्मचारी डन कर्तों का निवास के इत्य में प्रयोग कों। अतः विकृत किए गए प्रासाद के अनवस्थक कभी को पर दिया गया।

बसी पृष्ट पर लेखक मौलबी मोइनुदीन आगे लिखते हैं, "फर्श पर यमुना को के को मोटो वह को विद्यमानदा से यह अनुमान लगाना संगत हो सकता है कि क्य पर बार बना वा को बाद में किन्हीं अशात कराओं से उपयोग में नहीं लाया गया । इस स्वितंत में उसको बनाने का वास्तविक उद्देश्य 'रहस्य' ही बना रह जाता

अनेक ऐसी बातें हैं जो उन लोगों के लिए निश्चित 'रहस्य' ही अनी रहेंगी को वाजपक्षण का अध्ययन इस शाना धारणा के आधार पर करते हैं कि उसकी निमांत्र सकता के कर में हुआ का। किन्तु इन सब रहस्यों का उद्घाटन उस समय हो आता है जब वह बानका अन्यंत्रण किया आए कि शाहकहाँ के मस्तिष्क में इसकी मकबरे का रूप देने का विचार आने से अनेक कताओं पूर्व वाजपहल राजपुर प्रामाद के रूप में विद्यमान बा।

हामगृहल मन्दिर भवन है

पुष्ट ३८ पर मौलवी कहते हैं - "इन कश्चों के पश्चिम में एक मस्तिह है, जिसमें ५३९ ब्रद्धालु समा सकते हैं।" हमें यह आहवर्ष होता है कि इस अंक ५३९ की कोई विशेषता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्माद के सिंहासन-कक्ष के वाहर्वस्य आरक्षी-निवास ही आज की वह निर्दिष्ट मस्जिद है। यदि यह मस्जिद होती तो इसमें समा सकनेवाले मनुष्यों को संख्या सम, जैसे १,००० या १०,००० होती, ५३९ जैसी विषम नहीं।

क्षाजमहल के खुले चब्तरे के चारों कोनों पर स्थित संगमरमर की चार होताँ हिन्दू प्रासाद के अनुसार चौकोदारी और प्रकात-स्तम्भ दोनों ही काम में लाने के लिए हैं। रात्रि के समय शुन्याकाश में अपने प्रकाश से जमकते हुए इन बार मीनारों के मध्य जगमगाता हुआ अति प्रकाशमान यह प्रामाद ऐसर अद्भृत प्रतीत होता या मानो उन चार मोनारों से जुड़ा हुआ हो।

भारत-अरब शिल्पकला के सिद्धाना में अन्धानुषायी इसमें अनिपन्न प्रतीह होते हैं कि नींव अथवा चब्तरे से प्रारम्भ होनेवाली मीनारें प्राचीन भारतीय हिल्पकला को ही विशेषता हैं। अरब शैली को मीनारें तो भवन के स्कन्धों से आरम्भ होती हैं जैसा कि मस्जिदों में देखा जाता है और सामान्यतया ऐमी मीनारें न तो भीतर से खोखली होती है और न उनमें सोदियों ही होती है। अनेक अन्य प्रमाणों के अतिरिक्त यह भी एक प्रमाण है जो तथाकथित कुतुबसीनार तथा ताजगहल की चार भीनारों के सम्बन्ध में पारम्परिक मुस्लिम दावे को शुठा सिद्ध कता है।

मन्दिर में पूजास्थल के रूप में, चाहे वह राजा हारा हो अथवा जन-सामान्य इंग, स्तम्भ-पीठ को चार भीनारोंवाला बनाना जगविकमत प्राचीन भारतीय पद्धति

कनियम का यह कहना कि प्रथम बार हुनायूँ के स्मारक में बार कोनों में चार मीनारें देखी गईं, ब्रिटिश विद्वानों की सरलता का छोतक है। यह मानने की कपेक्षा कि हुमार्युं का मकवरा एक पूर्ववर्ती हिन्दू प्रासाद है, जिसमें दूसरी पीढ़ी का मुगल बादशाह दफनाया गया है, वे अपने इस अनुमान से आरम्भ करते हैं कि वह विकाल मधन उसके दफलाए जाने के कारण बनत्या गया। उसके बाद उनका बरान

र कि साम प्रमद इस्स एमांकरोननेंद्रम्, पृष्ठ १७—बाउसका में बढ़ी २२ कामरे हैं।

көл,сом

इसकी कर मीनारों की और जाता है और उनको में मुसलमानी शिल्पकला की भवीन पद्धति के रूप में विविध कारते हैं। उसके बाद वे करूपना करते हैं कि इन मीनार्धे की निर्माण-पद्धति में विकास हुआ और तब उनको प्रत्येक सम्राट् के मुखे स हते- जर्न मुख्य भवन से कुछ दूरी पर बनाया जाने लगा जिससे कि मुमताल को मृत्यु के समय तक वे स्तम्भपीत के कोने पर बनने लगीं। यदि इसे इसी रूप में मान लिया बाय तो विकास के बीच की वे कड़ियाँ कड़ाँ हैं ?

किटिल बिद्वानों के, जो कि मुस्लिम इतिहास के प्रपत्नों में फैसे हैं, शहे अनुमानों की और इंगित करने के उपराना हम पाठकों का ध्यान कनियम के निकारों के अन्तांत की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

करियम को यह यान्यता पूर्ण रूप से सही है कि भवन के चार कोनों पा का मीतरें बनाना गैर-मुस्लिम पढित है। यदि वे दिल्ली में तथाकथित हुमार्व के भक्रवरे के बारों कोनों पर और आगरे के ताजमहत्त के स्तम्भपीठीय कोनों पर पाई आही है तो केवल इसीलिए कि दोनों ही मुस्लिम उपयोग के लिए हथियाए गए हिन्दू प्राप्तद हैं।

अधिक ताब के पार्क में स्थित भवन को मस्जिद कहा जाता है तो दूसरे पार्वकाले वश्य को अनुपयोगी एवं समानता बनाए रखने के लिए 'जवाब' के रूप में बतना बाता है। इस प्रकार ताब के विभिन्न भागों की ज्याख्या ऐसे छंग से की गर्द है कि असंग्र और परस्पर विरोधी कहाँ से मनगढ़ना सब बार्ड एवं सत्र इधर-क्ष्या विकार वाते हैं।

क्रक परिसर के विषय में अपना सर्वेश्वन जारी रखते हुए महलवी मोइनुहोन अहमद अपनी पुस्तक में लिखते हैं —"मस्जिद की पिछली दीधार से सटा हुना कर्म ज्याम है।" वह इसकी विशेषका या उपयोगिता को स्मन्ट करने में कसन्धं है। 'बस्ते' शब्द की ब्युत्पत्ति संस्कृत से है जिसका अर्थ निवास होता है। भारत में ऐसे अनेक प्राचीन नगर हैं जिनका नाम बसई है। जब इस ताजमहरू की प्रमपृती प्राप्तर भाग लेते हैं जो कि साठवाई से अनेक शती पूर्ववर्ती है तो फिर का क्षासाद के भाग के कप में बनाई-स्टाप्थ की क्याख्या स्टाल हो जाती है।

मोइनुदीन अपनी पुस्तक के पृष्ठ ५० पर शिखते हैं कि बादताहनामें के अनुसार यह कक्ष (जिसमें दोनों नकानी कर्ने हैं) १० वर्ष में और ५० हकार रुपये ही लगत से पूर्ण हुआ। इसका एक हार सूर्यकान्तमणि बाला वा जिसकी लागत १० इजार रुपए थी।

श्राचमहल मन्दिर भवन है

इम्प्ट इत्प से मकथरा सामान्यतया फकीरों और भिखारियों के लिए अधिकांश खुला रहता है, उसमें सूर्यकानामणियाले द्वार की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यय-साध्य बहुभूल्य द्वार तो जीवित सम्राटों के भवनों के लिए होते हैं मृतकों के लिए नहीं :

शाज परिसर में स्थित अन्य भवनों के सम्बन्ध में मौलवो मोइनुद्दीर की पुरतक के पृथ्ठ ६४ पर अकित है-"मकबरे के मुख्य द्वार और भवन के द्वार के वध्य का स्थान जिलोखाना कहलाता है।" थव्य भवन में एक बहुत बड़ा भाग, जो कि किसी समय ताज से सम्बद्ध या, ध्वस्त हो चुका है ("जिलोखारा की बारदीवारी के भीतर का क्षेत्र १२८ कमर्डे से युक्त था जिनमें से केवल अब ७६ कमरे रोप हैं। उद्यान की दीवार के निकट दो खवासपुर हैं, जिनमें से प्रत्येक में ३२ कमरे और अंगरक्षकों के लिए उतने ही प्रकोष्ट हैं, (आजकल पश्चिमी 'परा' गमलों से भरा पड़ा है। अन्य पूरों में से आधे से अधिक पतुराला बना दिए गए हैं।) आजकल भी राजमहल परिसर में गौजाला की विद्यमानता ताजमहल के मूलतः हिन्दू भवन होने का एक अन्य स्पष्ट संकेत है।"

इस कथन के सावधानी से परीक्षण करने की आवश्यकता है। इससे यह म्पष्ट होता है कि ताज परिसर में सैकड़ों कमरों वाले ३-४ मजिल कैंचे-कैंचे अनेक चवन थे। अनेक कमरों से युक्त भवनींवाला स्थान कदापि किसी मकबरे का भाग नहीं हो सकता अधिषु जब केन्द्रीय भवन प्रासाद हो तो उसके परिवार में यह सब होना नितान्त आवश्यक है।

'पुरा' प्रत्यय का प्रयोग उस समय से होता चला आ रहा है जब से कि वानपहल राजपूरों के अधिकार में था, क्योंकि संस्कृत में 'पुरा' का अभिप्राय है भीड़-भरा स्थान, न कि कबगाई या उदास शन्ति का स्थान।

यहाँ तक कि 'खवास' शब्द जो कि 'खवासपुरा' का भाग है, राजपूर्ती महत्त्व का है, क्योंकि 'खबास' लोग राजपूत शासकों के आदित थे। यह तथ्य कि वाद के उपभवनों में खवासपुरा का होना यह सिद्ध करता है कि जब राजपूर

१ दि का एक इटल प्रविद्यानवेदस, पृथ्व ३१। कदाचित् अनका अधिप्राय जवास अर्थ क्ष्मकात्म के बारने की और कहुमीवाली लाल कावर की इमारत से हैं।

хат,сом:

केन्द्रस्य ताल में निवास करते वे तो उनके आजित जन उन उपभवनों में रहते थे। कैसा कि मूल्यवान् पासार में होना स्वाभाविक है। ताजमहल के भूगभंस्य

केन्द्रीय कक्ष भी सुन्दाता से सण्जित था। परन्तु चूँकि इस प्रासाद को मुसलमाने मक्रवर को बदलने के लिए बलात् हचियाया गया था। इसलिए मुस्लिम शासन् व गैर पुसलमानों का इसके भूगर्थ-कक्ष में प्रवेश अवरुद्ध था। स्पष्टतमा इसलिए कि इसके गैर मुमलमानो होने का रहस्य प्रकट न हो जाए। जाहजहाँ के दरवार में आगनुक फ्रांसिस वर्नियर को यह वहाना करके भूगर्भ में प्रवेश से रोक दिया कि गैर-मुसलमान होने से उसका प्रवेश उस स्थान को अपवित्र कर सकता है। इससे हमारे निकारों को पुष्टि होती है। वह कहता है!-"गुम्बद के नीचे एक छोटा कक्ष है, जिससे सटा हुआ 'ताजे-महिल' का मकवरा है। बड़े समारोह के साथ वर्ष में एक बार केवल एक समय के लिए इसको खोला जाता है। कोई ईसई इसके भीवर नहीं वा सकता, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता तस्ट होती है। वैने भीतरी थाए वहाँ देखा परन्तु में समझता हूँ कि इससे अधिक मूल्यवान् और सुन्दर और कुछ नहीं हो सकता।" बर्नियर यह भी लिखता है कि अपनी कृपण प्रवृष्टि हे बायमूद साहमहाँ समृद्ध नहीं था। बर्नियर लिखता है?—''शाहजहाँ बहुत बहा अर्थताम्बं क को प्रकारित नहीं कर सका (अधिकाधिक) छ: करोड़ रुपए।"

मुगलों के अत्यन्त समृद्धिशाली होने की सब कथाएँ किंवदन्ती हैं। इसमें मन्दर नहीं कि भारतीय अनता को बार-बार खुले आम लूटकर या फिर डन पर अनुषित का सथा सुरक्षा शुल्क लगाका उनसे अपार धन लूटा। किन्तु अपनी उन सम्पंड को अधिक समय तक सुरक्षित न रख सके। ज्यों ही यह धन एकत्रित होडा था नवें हो इसे दुष्ट एवं श्रष्ट दरबारियों में इसलिए लुटाया जाता या कि जिससे वे येक्स-अन्नाम का बोवन व्यतीत करने के लोभ में बादशाह के साथ विश्वासमात न का सके। इस प्रकार मुस्लिम दरवारी लूटमार की सम्पत्ति पर ऐस करते हुए बादतह का इयेता पैसे से तम रखते थे।

इसलिए यह कहना अनैतिहासिक होगा कि हाहजहाँ जिसने अपने ३० 🕬

के भी कम के शासन में ४८ युद्ध लड़े और अकालों का सामना किया, उसने क्रैंबक्शली ताजमहल, पुरानी दिल्ली का नगर जामा मस्जिद और दिल्ली का मध्य लाल किला, और वह भी पूर्णतया हिन्दू पद्धति से, बनवाया। तब प्रश्न यह उठता 🛊 कि ज्ञाहजहाँ ने यदि दिल्ली को बसाया और उसके केन्द्र में फतेहपुरी मस्जिद बनवाई, तब फिर बामा मस्किद बनवाने की आवश्यकता कहाँ रह गई? पारत में मसलमानी शासन के झुठे और कल्पित विवरणों से इतिहास के लिए सामग्री वक्तित करते हुए इस प्रकार के सर्कयुक्त अनेक प्रश्नों पर विचार नहीं किया गया।

सर एच. एम. इलियट ने अपने आठ भागींवाले इतिहास-ग्रन्थ के प्राक्कयन में ऐसे अनेक कल्पित और भूठे विवरणों का उल्लेख किया है। कीन ने तारीख-ए-शाजमहल अभिलेख को जालसाजी पाया है। इसी प्रकार पंजाब क्षेत्रीय इतिहास काग्रेस ने अपने १९६६ के अधिवेशन में तत्कालीन मुगल बादशाह को लिखे गए नवाब मालेरकोटला के उस पत्र को बालसाओं करार दिया है जिसे गुरु गोविन्दसिंह हारा अपने दो पुत्रों के विषय में प्रार्थना बताया बाता था।

'दि गाइड टु दि ताज ऐट आगरा'<sup>।</sup> लिखता है—''ऐसा कहा जाता है कि हाज में प्रवेश के लिए दो चाँदी के द्वार थे।""

मौलकी मोइनुदीन की पुस्तक के पृष्ठ २१ पर अकित है—"मकबरे के कार्रे ओर सोने की रेलिंग यी (बाद में उसके स्थान पर सगमरमर की शासियाँ सगवा दी गई) जो १६३२ तक तैयार हो गई थीं और शाहकहाँ ने मकबरे के रख-रखाय के लिए एक उपनगर की स्थापना की जिससे कि भनोपार्जन हो सके तथा आसपास की पहाड़ियों को इसलिए समतल करवा दिया कि वे उस उपनगर के विकास में बाधक सिद्ध न हों 'से विवरण विशेष महत्त्व के हैं, क्योंकि किसी अप्रेज पर्यटक हारा प्रस्तुत इस समय का कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है।"

प्रसंगवज्ञात् उपरिलिखित विवरण में जो 'पहाड़ी' शब्द आया है, वे वास्तव में राजपूत निर्माताओं हुए। ताज को सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। ताज के सबीए अभी भी उनमें से कुछ पहाड़ियाँ विद्यमान हैं।

यहाँ पर इन पहाड़ियाँ की स्थापना का उद्देश्य था कि जिलाक्षेपक यन्त्रों को निकट लाकर हिन्दू भवन पर शिलाओं को वर्ग को रोका जा सके।

र देवाना इन कुरान श्रम्याचा सोखन्त प्रशीसक वर्षिया, पृथ्ठ ३३९ दो भागी में इस्तिन क्रेंड हैं<sup>ड</sup> अनुदिश १८२६ में कुन्दर में प्रकारित ।

<sup>1.</sup> NET 355 348 .F

l. दि पत्रक दू दि तान ऐट मागरा, पुन्त t¥

Kat com

इस मुरक्तारक पहार्दियों के अतिरिक्त ताजग्रासाद की सुरक्षा के लिए एक अन्य सुरक्षा-सञ्ज्ञा थी. का भी परिका। जबकि पृष्ठ भाग में स्वयं चमुना नदी परिका का कार्य करती थी। नाजगहत्व के पूर्व की और लाल परभरों को दोवार के बाहर एक सुन्ती परिका आब भी देखी का सकती है।

थे सुरक्षाभक संरक्ष्माई भी यही सिद्ध करती हैं कि ताजगहल का नियांच

राजप्रासाद के रूप में हुआ था, मकबरे के रूप में नहीं।

हम्मुंबा ठडरण का विवेधनात्मक अध्ययन आरंबर्यजनक है। कोई चाँदी के धुरों को चर्चा करता है तो कोई मकबरे के चारों ओर सोने की रेलिंग की। यदि अपको शाहकाँ द्वारा लगाया गया होता तो इसका कोई कारण और ऐसा उल्लेख भी चहीं कि वर्षे और किसने उनको वहाँ से इटाया?

कांत अपनी पुष्तिका (हैंडनुक) के पृष्ट १६३ पर लिखता है—"ऐसा कहा कांत है कि इसके चाँडी के दो दरवाने थे, जिनकी लागत १ लाख २७ हजार रूपए बी।" स्वष्ट है कि जब शाहबहाँ ने हिन्दू धवन को सकवरा जनाने के लिए इविधास सी उसने वे हार निकलपाकर अपने खजाने में पिघलाने के लिए भेज दिए।

चौदी के प्रश्न और सीने की रेलिंग प्रामादों में लगाए जाते हैं, मकवरों में नहीं। यह विकास करना कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की कहा पर लगवाए जबकि इसके अपने प्रामाद में इस प्रकार का कुछ भी नहीं था, नितान्त मूर्वाता है।

चित्र मुमान की मृत्यु १६३० वा १६३१ मा १६३२ में हो गई थी तो सन् १६३२ में ठोस सोने की रेलिए किस प्रकार लगाई का सकती थी? मकबरे के लिए क्वल प्राम करना, उसकी रेखाकृष्टि तैयार करना और उसके आधार पर मध्नूना तैयार करना, नौव खुटकान, निर्माय-मानग्री को खरीदना, भवन बनामा, रहेने की रेलिंग कन्ने का आदेश देन, उसको प्रधास्थान लगवाना और उसकी सुरक्षा का प्रवन्ध करना, जिससे कि सोना चुरका न वा सके। इसमें कितने वर्ष लगेंगे? क्या यह सब एक का हो वर्ष में किया का सकता है?

इसके अधिरिका हमारे पास सुनिश्चित, विवाद-रहित और स्मन्ट प्रमाण है कि वाजवहरू का निर्माण करियत भारत-अरब हैशी पर न होकर हिन्दू शिल्पशास्त्र के अनुमार हुआ है।

भाषमहरू का तथा किसी हिन्दू मन्दिर का धरमाल-रेखांकन उल्लेखनीय है।

इनकी अनुसम्बता और अनुप्रस्थता का प्रतिक्रम विन्यास मन्दिर और राजप्रासाद में और देवता या राजा के मध्य स्थित कक्ष की अवस्थिति के अनुबन्धित निर्माण की और ध्यान दिया जाए। हिन्दू ताजप्रासाद में हिन्दू राजा के भयूर-सिंहासन का कक्ष मध्य में स्थित है जबकि मन्दिर के निर्माण में देवता की मूर्ति-स्थापना भी मध्य में होती है।

हाबमहल मन्दिर चवन है

इसकी वीसरी विशेषता यह है कि कारों दिशाओं में प्रवेश-द्वार समरूप हैं। और तथाकवित मुस्लिम मकबरों के अग्रधाए भी ऐसे हो हैं, क्योंकि वे हथियावे गए हिन्दू राजप्रासाद का मन्दिर हैं।

ताजमहल की इस शिल्प-रेखाकृति की हिन्दू मन्दिर के साथ यह समानता पूर्वोद्धत, महान् बिटिश शिल्पशास्त्री हैयेल के इस निकर्ष से साम्य रखती है कि जाजमहल हिन्दू संरचना है। अतः पाठकों को इस बाद में सन्देह नहीं करना चाहिए कि ताजमहल हिन्दू शिल्पशास्त्र की विशिष्टदाओं के अनुरूप बना हुआ प्राचीन हिन्दू राजभवन है। बरदशाहनामे में भी यह स्वीकार किया गया है कि यह गुम्बदयुक्त प्रासाद था।

सामने के उद्यान का क्षेत्रफल संगमरमर के शानप्रासाद के संस्थन-क्षेत्र से दुगुल है। यह वह उल्लेख है जिसे विसेट स्मिथ (अपनी पुस्तक 'अकदर दि ग्रेट मुगल' के पृष्ठ ९ घर) उद्यानवाले प्रासाद के रूप में करता है जिसमें प्रथम मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु १५३० में अर्थात् शाहनाहीं की पत्नी (मुमताना) की मृत्यु से एक शती पूर्व हुई थी।

इसी प्रासाद का भावर ने अपने संस्मरणों में उल्लेख करते हुए लिखा है. "बेच्ड स्तम्भों से सुसण्जित और मध्य में गुम्बद से पुक्त।"

## उत्कीर्ण शिला-लेख

 $\chi_{01}$  cov.

साधमहरू-सम्बन्धी शाहजहाँई कया की असत्यता का इससे बड़ी प्रमाण और क्या होता कि साधमहरू पर उत्कीर्थ असस्य शिलालेखों में कहाँ भी यह दाया नहीं किया गया है कि शाहजहाँ ने बनवाया।

शास्त्रहल पर कुरान के चौदह अध्यायों के अतिरिक्त कुछ धर्मेतर कचन भी हल्कांचे किए गए हैं किन्तु इनमें से किसी एक में भी ऐसा कोई संकेत अंकित वहीं है कि ताबधहल को शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ ने ही यदि जास्तव में हाजमहल के निर्माण का आदेश दिया होता तो वह उत्कीर्ण शिलालेखों में भवन-निमाण-कुणन्यों अपना आद्योपाना इतिहास अंकिश करवाकर, उस भव्य मकनरे के निमाण का नेय स्वय क्यों ने प्राप्त करता? यदि यह वास्तविकता होती तो क्या वह समार के सन्युक्त ऐसा सुस्वय प्रमाण सोहकर नहीं आता कि संगमरमर और लाल क्या का ककोर्य इस कलाकृति का निर्माता कह थी?

कीन की पुस्तक 'ए हैंडबुक काँर विजित्स हु आगरा' के पृन्छ १७०-१०४ का साजगहल में उन्होंने किसालेखों को उद्धा किया गया है। कीन कहता है—''दीयार और कर (करून) कहाँगाले कक्ष की) सुचार स्थ से सुस्रित्तत हैं और भेहराब की दीवारों पर कुरान को आयर्ट उत्कीच है और उसके मध्य में जो स्थान है उसके शब्दों को अन्त इस प्रकार है, ''आधारण प्राणी अन्यानत खाँ शीराजी द्वारा हिजरी सन् १०४८ और कहाँगाह के हासन के १२वें वर्ष में लिखा गया'' (सन् १९३९)।

जिस अमान्य को किएको को ऐसा महान् कलाकार चित्रित किया गया है जिसमें शाजमहरू का निर्माण किया वह और कुछ नहीं एक ऐसा साधारण उन्कोर्चक (कहोन्द्रकार) निकला को प्राय: वर्तन को दुकान पर बैठे अथवा गरित्यों में आक्रक क्षणहो कुमते पए जाते हैं। शाहजहाँ की पत्नी भुमताल, जिसके लिए कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, की नकली कम पर उत्कोण लेख से भी कोई इस प्रकार का सकत प्राप्त नहीं होता। कीन लिखता है—"नकली कम (मुमताल की) पर फारसी में कुरान की पुस्तक के आधार पर ईश्वर के ९९ नाम और यह साधारण स्मृति-लेख उत्कोण है : 'सुन्दर कम अर्जुमन्दवानो बेगम जो मुमताल महल कहलाती थी, १०४० हिजरी में स्वर्ग सिधारो (१६३९)।"

शहनहाँ ने यदि अपनी पत्नी के लिए सुन्दर मकवरा बनवाया होता तो उसकी नकती करा पर अवश्य एवं निश्चित ही इसका कोई उल्लेख उत्कीण होता। मध्ययुगीन समस्त मुस्लिम इतिहास में यह दाधा किया जाता रहा है कि भारत में मुसलमान हासक अपने उथा अपने निकट सम्बन्धियों के लिए ब्ययसाध्य मकवरे बनवाने में परस्पर प्रतिस्पर्द्ध किया करते थे। निस्सन्देह यह दावा नितान असंगत और सामान्य मानव-व्यवहार के विरुद्ध है। इस पर भी इतिहासकारों के मिथ्या उल्लेखों को उनके शब्दों में ही स्वीकार कर लें तो हम उनसे पूछना बाहेंगे कि जो अपने पीछे ऐसे आश्वर्यजनक मकवरे छोड़कर जाने के लिए लालापित रहते थे तो क्या वे उन मकवरों पर अपने अधिकार का उल्लेख उत्कीण कराने की इच्छा भी नहीं रखते थे।

उपरिवद्धत उद्धाण में एक और महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि उसमें मुमताल को भरण तिथि १६२९ दो गई है। इससे पूर्व हमने देखा कि अन्य इतिहासकारों के अनुसार मुमताल को मरण-तिथि १६३० या १६३१ है। इसका अभिप्राण तो यह हुआ कि कोई नहीं आनता कि मुमताल कब मरी। विभिन्न विवरणों से जो कुछ इमें ज्ञात होता है वह यही है कि यह १६२९-१६३२ के मध्य कभी मरी होगी। एक ऐसी महिला की जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह बादशाह शाहजहाँ को आँखों का नृर थी, और जिसके लिए, जैसा कि संसार को विश्वास करने के लिए कहा जाता है, एक भव्य भवन निर्माण करने का आदेश दिया गया, उसको सृष्यु को तिथि के विवय में चार वर्ष की अवधि का अनुमान छोड़ना कितना भदा है। जन-सामान्य को इस निश्नस्तरीय प्रसंग के सत्य से पृथक रखा गया है। इनको किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि जब हम इस किवदनों के आधार पर लटकाया गया है। चे यह पहीं जानते कि का हम इस किवदनों के इस हम इस दिवह में विलीन हो जाएँगी। क्योंकि वह साहजहाँ के जालसाओं सिक्ष होकर इतिहास में विलीन हो जाएँगी। क्योंकि वह साहजहाँ के जालसाओं सिक्ष होकर इतिहास में विलीन हो जाएँगी। क्योंकि वह साहजहाँ के

Kel com:

इस की ५,००० औरते में से एक की इसलिए मुमताल की भृत्यु-तिथि का कोई

उल्लेख कड़ों उपलब्ध भी नहीं है। मुस्तात की नकली कर के ठीक नीचे भूगर्थ-कक्ष में उसकी (जैसा कि

माना बाता है) बास्तविक कह है। कीन कहता है—"मुमताश की कब ठीक वैसी ही बनो है जैसी कि उसकी नकली कहा" इसका अधिप्राय है कि मुमतान की

सम्बन्धित कता और नकली कह पर एकसमान लेख उरकीर्ण हैं।

यदि यह मान भी लिया जाए कि शाहजहाँ इतना विनयशील या कि हाजमहरू-निर्माण कर क्षेत्र आपने कपर लेने से शरमाता वा (यद्यपि वह दुराग्रहो, कृर और अधियानी युगल कदशाह या) हो कम-से-कम दसकी मृत्यु के बाद अन्य सोग बन उसकी कर और मकबरे का लेख उत्कीर्ण करा रहे थे तब वे दो कुड राल्लेड करवाते। किन्तु उनको भी यह सब करने का साहस नहीं हुआ। वे कैसे करते अवकि उसके संस्कालीनों को यह झात था कि मुमताज और शाहजहाँ को ऐसे भव्य हिन्दू भवन में दफनाया गया है जिसे कि जयसिंह से छीना गया था! इस्तिए, हमारी दृष्टि में, शाहजहाँ की ओर से किसी प्रकार के दाये का न होना स्वागविक है।

कारवहाँ को मृत्यु सन् १६६६ में अर्थात् अपनी पत्नी मुमतान्त की मृत्यु के इद **वर्ष बाद हुई। कीन क**हता है—"(शाहजहाँ को नकली कब पर) कुरान की आपतों के साथ करसी में निम्नलिखित स्मृति-लेख भी अंकित है—'जहाँपनाह जिनका विकास राजनी का और को स्वर्गवासी होकर देवलोक में निवास करते हैं को कि कुछ के प्रियक्तों का निवास है, उन द्वितीय साहिब किरान बादशाह सारवर्षे का थवा एव पवित्र विज्ञाम-स्थल है। उनका मकबरा सदा जगमगाता रहे और उनका निवास स्वर्ग में रहे। वे १०७६ हिजरी (सन् १६६६) में रजब मास की २८वीं विवि की राव को इस नत्वर संसार से उस अनन्त संसार के लिए प्रस्थान कर PR 1 11

नौचे, भूकर्य-गृह में शाहनहीं को कब पर संक्षिप्त-सा स्मृति-लेख हैं। उसरें लिखा है-"वहाँपनल स्वर्गीय साहिब किरान द्वितीय बादशाह शाहजहाँ की वित्र का । उनका मक्त्रस्य सद्। अगवगाता स्हे १०७६, " (सन् १६६६)।

क्रम्बडी ने क्रम से इसे डवियाया चा क्रम से ही संगमरमर अवन के पश्चिम में एक अन्य भारत है जिले 'मस्निद' कहा जाता है। इसकी मेहरामों पर भी कुरान

की आयर्ते उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कीन कहता है, "वहाँ अन्य अनेक ऊपरी भाग हैं जिन पर 'या काफी (हे सर्वसम्य-न।) और अल्लाह (परमेश्वर) उत्कीर्ण \*1"

ताममहल मन्दिर भवन है

इस प्रकार उन अनेक उद्धरणों में जिन्हें हमने उद्ध्य किया है, कहीं भी इस चकार का उल्लेख नहीं है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। क्या यह कभी विक्वास किया जा सकता है कि जिस हासक ने समस्त भवन नकली तथा असली कर्बों पर इतना समकुछ आरचर्यजनक रूप से उत्कीर्ण कराया और उसने इस समके मानान्ध में स्वयं कोई त्रेय नहीं लेना चाहा? इस प्रकार के उल्लेख का न होना अन्य प्रमाणों के साथ जो हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ज्ञाहजहाँ ने अपनी पत्नी को दफनाने के लिए हिन्दू भवन को हथियाया और उसने किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया। ताजमहल पर उत्कीर्ण सभी शिलालेख किसी अन्य की सम्पत्ति पर दल्कीणं तथा क्षुद्र और सारहीन हैं। वे सभी उत्कीणं क्रिलालेख इंगित करते हैं कि ताजमहल शाहजहाँ की सम्पत्ति नहीं है।

#### हाजमहरू मन्दिर भवन है

# ताजमहल सम्भावित मन्दिर प्रासाद

Ker'cow

ताब चवन किसे शास्त्राहों का अपना इतिहास (बादशरहनामा) हिन्दू भवन स्वीकार करता है, वह प्राचीन हिन्दू मन्दिर हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है कि मुमताना की करता है, वह प्राचीन हिन्दू मन्दिर हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है कि मुमताना की नकती कह का आकार-प्रकार क्या निश्चित कियर जाए। यह म तो १७वीं शतों की मुसतान महिला को कैवाई की है और न हो यह मुसलमानी कहा की आनुपातिक कैवाई को है हमारा मुझाव है कि मुमतान की नकती कहा की कैवाई निर्धारित करते समय तावमहल में प्रतिन्त्रित हिन्दू शिवलिंग को कैवाई मुख्य आधार बन सकती है। तब यह माना का भकता है कि नकती कहा के अन्दर शिवलिंग को दबाया गया है तथा वास्त्रिक कहा के अन्दर मुमतान को शव दफन है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि शव सदा भूमि में दफनाए जाते हैं, दो मजिल कैवे संगमरमर के फर्श पर नहीं। पिछले अध्यामों में हमने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार इसका निचला भाग हिन्दू मन्दिर से समता करता है एक हिलालेख, जिसे बटेश्वर का शिलालेख नाम से जाना जाता है, वो लक्षण्ड (क्वर प्रदेश की राजधानों) संग्रहालय में सुरक्षित है, इगित करता है कि सम्भवत्व वावमहल लगभग सन्द ११५६ में निर्मित शिथ-मन्दिर है।

डका शिलालेख में संस्कृत भाषा के ३४ श्लोक हैं जिनमें से श्लोक रें। २६ और ३४ को कि इमारे विषय से सम्बन्धित हैं, नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं—

णसादी वैद्यावस्तेन निर्मितोऽन्तर्वहुन्हृरिः।
दूर्णिन स्पृतित यो नित्यं घदमस्यैव मध्यमम्॥२५॥
अकारपद्म स्फटिकावदातमसाविदं मन्दिरमिन्दुमौलेः।
प बातु परिमिनवस्तरदेवः कैलाशवासाय सकार सेतः॥२६॥
पश्च स्प्रादित्व संख्ये विक्रमवत्सरे।
आधिनशुक्त पंचयां वासरे वासवे शितुः॥३४॥

**इनका अभिप्राय है**—

"उस (राजा परभादिदेव) ने एक प्रासाद बनवाक जिसक भीतर भगवान् विम्मु की प्रतिमा थी, जिसके चरवों में वह अपना मस्तक नवाता था।

"इसी प्रकार उसने, मस्तक पर जिसके चन्द्र सुशोभित हैं ऐसे भगवान् शिव हा स्फटिक का ऐसा सुन्दर मन्दिर बनवाया जिसमें प्रतिष्ठित होने पर भगवान् शिव का कैलास पर जाने को भी मन नहीं करता था।

"यह हिलालेख रविवार, आहिवन शुक्ला पंचमी १२१२ विक्रमी सम्बद् को

उपरिलिखित उद्धरण ही. जी. काले की पुस्तक खर्जुरवाहक अर्थात् वर्तमान खर्जुराहो तथा ऐपिग्राफिका इण्डिका के भाग १, पृष्ठ २७०-२७४ पर भी देखा जा सकता है।

अपनी पुस्तक के पृष्ठ १२४ पर श्री काले लिखते हैं—"उद्देत शिलालेख आगरा के बटेश्वर गाँव से प्राप्त हुआ और वर्तमान में वह लखनक संग्रहालय में है। यह राजा परमादिदेव का विक्रम संवर् १२१२, आश्वन मास की शुक्लपछ की पंचमी रिवियार का है। इसमें कुल ३४ श्लोक हैं जिनमें चन्द्रात्रेय (राज) वह का मूल और उसके मुख्य-मुख्य शासकों का वर्णन है। यह शिलालेख बटेश्वर में एक मिट्टी के स्तूप में दबा हुआ पाया गया। बाद में इसे अनरल करियम ने लखमक संग्रहालय में जमा करा दिया, जहाँ यह आज भी है। दो भव्य स्कटिक मन्दिर जिन्हें परमादिदेव ने बनवाया—एक भवन विच्यु का तथा दूसरा भगवान शिव का—बाद में मुस्लिम आक्रमण के समय भ्रष्ट कर दिए गए। किसी चतुर (दूरदर्शों) ने, मंदिरों से सम्बन्धित इस शिलालेख को मिट्टी के देर में दबा दिया। यह वर्षों तक देवा रहा जबकि सन् १९०० में, उत्वानन के समय जनरल कनियम को यह प्राप्त हुआ।

बटेश्वर जो कि अब आगरा नगर का ही एक भाग है, ताजमहल से लगभग कर मील की दूरी पर है।

श्री काले, जिनकी पुस्तक का ठद्धाण हमने ऊपर दिया है, विशेषतया लिखते

<sup>्</sup>रे. एस. डी. काले तथा एम. डी. काले द्वारा प्रकाशित। मृत्य २.५० और एम. डी. काले. एडवोकेट, क्षतरपुर, मध्य प्रदेश से प्राप्तः।

है कि कह स्थान वहाँ वह शिलालेख पत्या गया, ऐसा लगता है कि किसी दूरदर्शी क्रांका ने बड़ी सावधानी से और जानबूहकर, ध्वंसकारी मुस्लिम आक्रमण हे

Ker.com:

वद्यपि विद्वान् लेखक श्री काले ने दोनों भवनों को, जिनका उल्लेख समय दवा दिया। शिलालेख में है, मन्दिर कहा है, इन ठनको 'विष्णोः प्रासादः' राजा के प्रासाद के क्य में सहना वाहेंगे, क्योंकि (विक्तु राजा का चोतक है और) यदि तिलालेख का अधिप्राय विष्णु मन्दिर ही होता तो, यह कहने की आवश्यकता न होती, जैसा कि इसमें कहर गया है, कि अवन के अन्दर भगवान विच्यु की प्रतिमा यी। अस्तु, यह साबारण-सी बात है।

इस शिक्षालेख का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है जब यह आज से ८१८ वर्ष पूर्व आगरा में स्फटिक स्वेत पत्थर के दो भवनों के निर्माण का उल्लेख काता है। जनाल करियम द्वारा बनाई गई चन्द्रात्रेय (या चन्देलों) की गुजवज्ञावित्यों को भी काले ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ १४०-१४१ पर उद्धत किया 🕏 जिसमें परभादिदेव को सन् ११६५ वा ११६७ का बताया है।

प्रसम्बद्धात, यह शिलालेख बड़ी प्रभावपूर्ण रीति से उन अविवेकपूर्ण हथा अन्यविक्यासपूर्वक कवित कवनों को मिथ्या सिद्ध करता है जो यह कहते हैं कि कात में बंगवरमा के पत्थरों से भवन-निर्माण का कार्य मुसलमानों ने ही आरम्भ किया का। इस अपनी अन्य दो पुस्तकों में पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि भारत के मुस्लिम ज्ञासकों ने एक भी भवन, नहर, दुर्ग, प्रासाद, मकवरा या मस्जिद बाहे बह लाल पत्यर का हो अवक संगमरमर का, नहीं बनवाया। उन्होंने पूर्ववरी हिन्दु भवनों का रूप-परिवर्तन कर उनका दुरुपयोग किया।

इमारों दृष्टि से बटेश्वर के शिलालेख में जिन हो चवनों का उल्लेख है वे अपनी स्कटिकीय भव्यता सहित अभी भी आगरा में विद्यमान हैं। वे हैं तथाकपिए प्रवादुरील का मकवर और तावपहल।

जिसका उत्तेव जिलालेख में गुका के प्रासाद के रूप में है वह वर्तमान क्तमाहुदीला का भकवत है। चन्द्रमौलीहवर मन्द्रि वाजमहल है।

भारतीय इतिहास के विद्वानों में सामान्यतया यह प्रवृति रही है कि वे इस बार पर सरलता से विश्वास करते रहे कि बिना तदनुरूप प्रासादों के भी मुस्लिम भक्तकों और महिनदीं का भारत में प्रासुर्य हो सकता है। उदाहरणार्य, जिसे स्<sup>गर्द</sup> हतमादुदौला का मकवर कहा काता है, तब तक उसका कोई अभिप्राय नहीं जब हर कि इतिहासकार हमें यह न बता दें कि वह प्रतापी दरबारी जीवित था तो वह क्रम प्रासाद में रहता था। हमा**ए स्पष्टीकरण यह है** कि एतमादुद्दौला, उसी भवन में हा करता था जिसमें कि उसको दफन बताया जाता है। और वह मवन इधियामा हुआ हिन्दू भवन या, स्पष्टतमा यही वह भवन है जिसे बटेश्वर क्रिशालेख में राजा की प्रासाद कहा गया है।

हाजमहरू मन्दिर भवन है

शिव (चन्द्रमौलीस्वर) मन्दिर स्पष्टतया निम्नलिखित कारवाँ से ताजमहल

- 🤋 जैसाकि शिलालेख में अंकित है, यह स्फटिक श्वेत संगमरमर का है।
- २. इसके शिखर कलश पर त्रिशुल है, जो केवल चन्द्रमौलीश्वर का ही विक्र
- उस भवन को इतना सौन्दर्यशील कहा गया है कि भगवान् अन्द्रमौलीक्का (शिव) ने इसमें निवास करने के उपरान्त फिर हिमालय में कैलास पर जाने का विचार ही नहीं किया।
- ४. हमने इसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है कि काजमहल के उद्यान में वे पेड़-पौधे थे जो हिन्दुओं में पवित्र माने जाते हैं। उनमें बेल और हरसिगार हैं जिनके पत्ते और पूष्प भगवान शिव की पूजा के शिध् आवश्यक समझे जाते हैं।
- ५. ताजमहल का केन्द्रीय कक्ष जिसमें बादशाह और उसकी पत्नी अर्जुभन्दबानो को नकली कहें बताई जाती हैं, उसके चाउँ ओर दस चतुर्भुजीय कक्ष हैं जो भक्तों के परिक्रमा-मार्ग का काम देते थे जैसी कि हिन्द् रीति बी।
- च्यों ही भक्त परिक्रमा करते हुए उन कमरों से निकलता है तो उन कमरों के गवाक्षों से उस अन्द्रकोणीय कक्ष का दृश्य दिखाई देता है जहाँ भगवान् चन्द्रमौलीस्वर की प्रतिमा प्रतिस्थापित रही होगी।
- वाजमहल के केन्द्रीय कक्ष का कथा गुम्बद अपनी प्रकिनिनादित करनेवाली विशिष्टता के कारण उस आहादकारी तुमुल नाद के लिए मरमोरयुक्त या जो भगवान् शिवजी की पूजा के लिए इस समय आवश्यक होता है जब समझा जाता है कि वे मैंजीरों, नगाड़ों तथा

ताजमहरू मन्दिर भवन है

Kel'cow

चेटियों के महान् कोलाहरी में तायडव मृत्य करते हैं। शाटमा क पर है कि गुन्दर होना इसलिए भी सामान्य बात है कि इसव मान्यस्य ज की एक धार-सी निरामे के लिए जल-कलक

- ्र प्राचमहरू की सक्जा में वर्णित वस्तुओं के रूप में भौदी के द्वार और सोने के जगलों का आज भी विद्यमान हिन्दू मन्दिरों में होना सामान्य बात है। यदि मोने के जंगले मुमताना के मकबरे से बाद में निकाल लिए गए होते तो उसके चिह्न-कप में छिद्र अवश्य दिखाई देते। किन्तु ऐसे चिद्र वहाँ वहाँ हैं। इसका अभिप्राय यह है कि शाहजहाँ ने प्राचीन शिव मन्दिर के उन मोने के कंगलों को मन्दिर का मकवरे के रूप में प्रयोग काने से पूर्व निकलवाकर अपने कोप में भिजवा दिया था।
- to, आब थी ताजयहल के मार्गदर्शक मकवरे के कैंचे गुम्बद से अन्दर की का पर वर्ष की बूँद-बूँद कर गिरने की परम्परा की चर्चा करते हैं। म्बल्समा यह शिवलिंग पर धार के रूप में जल अंदाने की ग्राचीन परम्पा की अवशिष्ट स्मृति है।

११ टैबर्निया ताजमहल परिसर में छ॰ आँगनों का उल्लेख करता है, जहाँ बाबार लगा करता था। यह सर्वविदित है कि मन्दिर के खारों और बाजार और मेलों का लगना परम्परागत है जो कि हिन्दू जीवन का प्रमुख लक्ष्य 81

- १२ ताबपहल के संगमरापर के भूखन हार की मेहरावों के ऊपरी भाग पर भगवान शिव का अनन्य अस्त्र त्रिशृल अंकित है। यह ठीक जैसा ही है बैसा कि शैव हिन्दू अपने मस्तक पर चन्दन धारण करते हैं, यह लाल और खेत रेखाओं से बना है। इसका मुख्य द्वार पर गुम्बद की महराबी के कपरी भाग पर अंकित होना सिद्ध करता है कि यह निर्धाना रूप में सिवपन्दिर है और, इसीलिए ताजमहल मूलतथा निश्चित ही शिवमन्दिर
  - 11 कंपाण भरत के सम्मुख खड़े होकर जब हम उसकी और दृष्टि<sup>प्रत</sup> कती है से हमें दिखाई देता है कि साजमहल के दाई ओर जो लाल क्रम क पवर है इसके कपरी गुंबद पर भी पूर्व जिश्ल का कि

अंकित है। इससे भी वहीं सिद्ध होता है कि इसका मूल डिन्दू ही वा, क्योंकि हिन्दू शिल्पकला में यह परम्परा रही है कि प्रत्येक हिन्दू भवन में कहीं-न-कहीं उपयुक्त स्थान पर त्रिश्ल के अंकन की अवस्था अवश्य होती है। वहाँ तक तांजमहल का सम्बन्ध है उसमें उसी अनुपत और प्रमाण में त्रिशृत का अंकन हुआ है जो कि शिवमन्दिर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के गुम्बद पर जो स्वर्णिम त्रिश्ल कलश है उस पर अरबी लिपि में 'अल्लाहो अकबर' अर्थात् 'ईश्वर महान् हैं। अंकित है। शाहजहाँ द्वारा हिन्दू मन्दिर की मुसलमानी प्रयोग के लिए हथियाये जाने के उपरान्त ही त्रिशृल पर ये तब्द अंकित कराये गए हैं। यह इस बात से सिद्ध होता है कि दाहिनी ओर लाल पत्थर के आँगरन में जो जिशुल पर रेखाचित्र है उस पर यह अंकित नहीं है।

संगमरमर के चब्लरे के पीछे लाल पत्थर के कगर के नीचे, नदी की और उन्युख विशाल एवं सण्जित कक्षों की पंक्ति है और उन कक्षों के सम्युख एक लम्बा बरामदा है। यदि ताजमहल इस्लामी मकबर होता तो भूगर्भीय कक्षों में स्थित कबों के नीचे भी इतने सुसन्जित कमरे एवं बरामदे के होने का कोई प्रयोजन नहीं या। मुमताज का शक, बदि वह ताजमहल में ही दफन है तो, न तो निचली मंजिल पर अध्यक्षोणीय कक्ष में है और न ही भूगभीय कहा में।

तथाकवित कह के ठीक नीचे के कहा जिन्हें ईट और गरे से वॉ ही बेतरतीब पाट दिया गया है, सम्भवतया उनमें हिन्दू देवी देवताओं की प्रतिमार्च और शिलालेख रखे हैं। और संगमरमर के चक्तरे के पूर्व और पश्चिम में लाल पत्थर के कगार के नीचे जो बरामदे हैं वे भी बन्द कर दिए गए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार में कैंचे द्वार और गवास भी, जो कि उन कक्षों की पंक्ति में लाल परधर के कगार के नीचे नदी की ओर उन्मुख हैं, बड़ी निर्दयता से बन्द कर दिये गये हैं। यदि इन सबको बन्द करनेवाले मलबे को निकलवाकर उन सबकी सफाई की जाए वो ताजमहरू के इन भूगर्भीय कक्षों का वास्तविक सौंदर्व प्रकट हो और यमुना नदी से आनेवाला शीतल वायु भी प्रवाहित होने लगे तथा सूर्य-

Ker com

कित्वें भी उसकी प्रकारमान कर सकें। तब अनेक रंगों से सन्वित इन करों की वित्रकारी एक बार दर्शकों को उसी प्रकार मोहित करने लगी करों की वित्रकारी एक बार दर्शकों को उसी प्रकार मोहित किया किस प्रकार शाहजहाँ द्वारा इसे विकृत किए जाने से पूर्व मोहित किया करती की। इस प्रकार यह भी सम्भव है कि संगमरमर के चक्तरे से करती की। इस प्रकार यह भी सम्भव है कि संगमरमर के चक्तरे से

चमुन नदी की सतह पर नीचे की और चार मंजिलें और भी हों। १४. शाजमहल शब्द का फारसी भाषा से दूर का भी नाता नहीं है। यह संस्कृत के 'तेब-महा-आलय' शब्द, जिसका अभिप्राय है 'देदीप्ययान मन्दिर', का अपभ्रत रूप है। यह देदीप्यमान मन्दिर इसोलिए कहा जाता बा, क्योंकि सूर्व एवं चन्द्र के प्रकाश में यह अद्भुत प्रभा विकीर्ण करता इस नाम का इससे मों भी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि भगवान् क्षित्र के वृतीय नेत्र से देन की ज्वाला प्रभासित होती थी। गहन परोक्षय से यह प्रचलित अनुमान कि मुमतारा महल के नाम पर इसका नाम क्रावसहस्त पड़ा, निराधार सिद्ध होता है। प्रथमतः, शाहजाहाँ के दरवारी इतिहास में, को महिला यहाँ दफल को गई समझी जाती है उसका मान मुनतायुल नमानी है न कि मुनतान भहल। द्वितीयतः, प्रमुख उपसर्ग 'मुम' को भवन के नामकरण के लिए त्याग कर मात्र निर्यंक 'ताअपहल' नहीं रखा जा सकता। तृतीयत-, यदि कोई 'ताजमहल' तद से किसी प्रकार का अर्थ भी निकालक खाहे तो वह 'राजकीय आवास' ही निकालेगा, मकवरा नहीं। चतुर्थतः, समस्त मुस्लिम कथानकों और इक्तिस में कहीं भी 'हाजमहल' का पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं है। पदि 'तत्वमहल' तन्द भागान्यतया प्रचलित होता तो संसार के अन्य भागों में मुसलमानी मकबरे या प्रासादों के लिए कहीं-न-कहीं इसक इस्लेख अवस्य उपलब्ध होता।

१६ बटेक्स किनालेख इमको कम-से-कम ८१८ वर्ष से आज तक के बावपहल के इतिहास को खोजने में सहायता देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रम्भक्त वर्ष तेब-महा-जालव ११६६ में मूलतमा शिवर्मादर का किव-प्रकृत आहिशन शुक्ता पंचमी को रिवर्मा के किवार के कि क्रमें वर्ष की मूर्व थी। सन् १२०६ के बाद कमी जब मूर्ति पंजक किती कुक्तमान सकत दिल्ली में स्थापित हुआ उस समय इस मिटर

पर अधिकार कर लिया गया तथा उसमें स्थापित प्रतिमाओं को फेंक दिया गया और भवन का प्रासाद के रूप में दुरुपयोग किया गया। हम इस निष्कर्ष पर प्रथम भुगल बन्दशाह बाबर के अपने संस्मरणों में ३७१ (१५२६) वर्ष बाद यह संकेत करने, कि उसने इसे अपने पूर्ववर्ती इब्राहीम लोदी से छीना था, के आधार पर पहुँचे हैं। जब बाबर के पुत्र हमार्युं की पराजय पर घराजय होती रही तो सन् १५३८ के आसपास ताजमहल अर्थात् तेज-महा-आलय को हिन्दुओं मे पुन: जीत लिया। हम इस निष्कर्ष पर इस आधार पर पहुँचे हैं, क्योंकि ५ नवम्बर, १५५३ को हुमार्यू के पुत्र अकबर ने दिल्ली, कागरा, फतेहपुर सीकरी को पानीपत के युद्ध में हिन्दू योद्धा हेम् को पराजित कर, अपने अधिकार में कर लिया किन्तु अकबर ने ताजमहल से जयपुर के राजधराने की अपदस्य इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसके हिन्दू समर्थकों में जयपुर राजघराना प्रबल था और उसके वंशज भगवानदास और मानसिंह उसके अत्यन्त विश्वस्त सेनापति थे। वे मुगल शासक के नातेदार भी थे। शाहजहाँ के इतिहास से यह स्थल्थ है कि हुमायूँ की पराजय के बाद वाजमहरू जयपुर राजधराने के अधिकार में था और वह स्वीकार करता है कि ताजमहल को जयपुर राजवंश के तत्कालीन उत्तराधिकारी जयसिंह से हथियाया गया। इस प्रकार हमारे पास सन् ११५५ से अब तक का क्रमिक एवं सुसंगत उल्लेख प्राप्त होता है। अपने आठ सौ अठारह वर्ष के काल में वाजमहल को मुलतया शिव मन्दिर के रूप में बनाया गया और वह सौ वर्ष तक इसी रूप में विधमान रहा। उसके बाद लगभग ३०० वर्ष तक इसका प्रासाद के रूप में दुरुपयोग किया गया किन्तु इसे भुनः मन्दिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सन् १६३० से आगे यह देदीप्यमान भवन (तेज-महा-आलय) दफ्नगह के परिवर्तित रूप में स्थिर है।

१६ त्रिशूल-संयुत कलक के अतिरिक्त भी वहाँ इसके हिन्दू भूल के डोने के अन्य प्रमाण-यथा स्वस्तिक, कमल और देवनागरी लिपि में अंकित पवित्र हिन्दू मन्त्र 'ॐ' भी उपलब्ध हैं।

वाजमहल के दशंक उसकी संगमरमर की भीतरी दीवारों पर फूलों की

Mer.com

नक्सासी में '३३' असर रुपए हुआ देख सकते हैं। भूगर्थ में उत्तरनेवाली सीदिशे के क्रिकर पर खड़े होकर (जिन्हें वास्तविक कर्बे कहते हैं) देखने से मकबरे की दीबारों पर गर्दन तक की केंबाई पर कोई भी उस गुप्त पवित्र हिन्दू अधार 'कें के संगयरमा के नक्काते हुए फूलों की प्रतिकृति में देख सकता है।

मक्बरे के बारों और लगे वालीदार कठहरे के किनारों पर अंकित साल

कमल भी देखा वा सकता है।

'&' असर, ब्रिश्ल और संगमरमर के चबूतरे के तीचे कशों की पंकितने को देखते हुए अनुसन्धाता विचार कर सकते हैं कि मुसलमानों के अधिकार व आने से पूर्व तम्बमहल कहीं किन्हीं भहान् शैव हिन्दू तांत्रिक पंथ के अनुयादिती का केन्द्र तो नहीं था। बाट समुदाय जिसका आगरा क्षेत्र में बाहुरूय है, शिव के तृतीय नेत्र से विकसित होनेवाली ज्योति की आरोधना के लिए परम्परागत कप से तेव मन्दिरों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है।

बद कोई भूगर्थस्य तयाकथित कहाँ को देखने के लिए उन सीदियों से नीबे कतरता है तो सात सीदियाँ उतरने के बाद उसे दोनों ओर दीवारों पर दो महत्व दिखतं देती हैं। यह स्वष्ट देखा जा सकता है कि दाई ओर की महराव को सगमस्यर के विषय हिलाखयड़ों से पाट दिया गया है। कहने का अभिप्राय है कि बिस आकार-प्रकार के शिलाखण्ड दाई और लगे हैं काई ओर वैसे नहीं हैं। यह इस बात का संकत है कि संगमरमर के चब्तरे के शीचे स्थित, जिसके चारों और वयाकांका कहें हैं, उन कमरों की ओर जाने के लिए ये गलियारे शाहजहाँ ने उस समय बन्द करबा दिए वस उसने ताल महिन्दर को इस्लामी कलगाह में परिवर्तित करने के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार कि फतेहपुर सीकरी का अवन समूह और विने आवकत धनवतार् अकवर, हुमार्यु, सफदरवार और अन्य अनेकों 🤴 मक्तवरे कहा बाता है, हथिया लिया काः।

कास्वित के छात्र और विद्वान, इसलिए तेश-महा-आलय अर्थार कालमहाल को प्राचीन हिन्दू पन्दिर निर्माण कला के 'उत्तम पुष्प' के रूप में देखें और अव्यवन करें न कि मुस्लिम भवन-निर्माण कला के इस्प में। मुस्लिम, भवन-नियांत-कला कम-से-कम मारत में तो कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। सभी मध्यपुरीय क्याकव्य मुस्लिम मकतो और मस्जिद प्राचीन हिन्दू मन्दिर और प्राम्बद हैं। शाक्तकत इसका सर्वत्रेष्ठ बदाहरण है कि किस प्रकार सारे संसार <sup>की</sup> शीन शताब्दियों तक यह विश्वास करने के लिए भ्रम और धोखे में रखा गया कि हाजपहल का निर्याण मकबरे के रूप में किया गया था। आमेर (वर्तमान असपुर) के किले के भीतर विद्यमान काली (भवानी) मन्दिर और आगरा के तेज महालय के संगम्समर और नक्काशी की सजावट में निताना सादृश्य है, जो इस बात का और भी प्रमाण है कि ताजमहल (तेज-महा-आलय) को पहले प्रासाद और फिर अक्रमरे में परिवर्तित करने से पूर्व वह हिन्दू मन्दिर था। विगत ३४४ वर्ष से मूल ताजमहरू शिव मन्दिर को मुसलमानी बेगम के स्मारक का खेल खेलना पर रहा है। कीन जानता है। हो सकता है कि भाग्य फिर पलटा खाए और प्रगति-उन्मुख भारत के हाथों तरअपहल पुनः अपने हिन्दू शिव मन्दिर के मूल गौरव को प्राप्त करे।

क्रिक्महल मन्दिर भवन है

हाजमहल कदाचित् प्राचीन हिन्दू नगर का केन्द्रीय चन्दिर तेज-महा-आलय होगा इसकी पुष्टि कीन की पुस्तक (हैंडबुक) के पृष्ट १७९ पर होती है। वह कहता है—"अकबर से भी शताब्दियों पूर्व प्राचीन आगरा भगर की दीवार पर वाजगंज (नामक स्थान पर) एक कलन्दर दरवाजा या, जिसे उस दीवार का प्रवेश-हार माना जाता है।" यह विवरण हमारे इस कथन की मुख्ट करता है कि ताजमहल के आसमास का क्षेत्र आगरा नगर का अत्यन्त प्राचीन भाग है। आगरा के इस भाग में अपना शिव मन्दिर था जो तेज-महा-आलय कहलाता था। जैसा कि प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में प्रचलित था, यह मंदिर नगर की दीवार से सटा हुआ था। वास्तव में कलन्दर दरवाका किसी संस्कृत नाम का मुस्लिम अपभंश है जो या तो किसी और द्वार का या फिर, जो आज ताजगंज दरवाजा कहलाता है, जो ताजगहल को ओर जाता है उसका हो नाम है। वास्तव में हमारी दृष्टि में प्राचीन समय से ही म्युख प्रवेश ताजंगज द्वार से ही होता था। यह विशाल कोन्द्र-द्वार वहाँ अभी विद्यमान है।

नाजमहल की ही भौति असंख्य प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के हिन्दू भवन मुसलमानों के अधिकार में होने के कारण उन्हें मूल रूप से मुस्लिम निर्मित मकचरे, मस्जिद और दुर्ग बतलाया गया तथा उन पर झूठी नक्काशी की गई। इस कपटजाल का अनजाने में ही अमेरिकन एवंटक बेयर्ड टेलर हारा पर्दाफाश हो गया : कीन की पुस्तक (हैंडबुक) के पृथ्व १७७ पर उसका उद्धरण डल्लिखत है। टेलर कहता है—"मुझे केवल एक इसी तथ्य से आश्चर्य होता है कि जहाँ मुसलमानी

жет,сем,

साम्राज्य का केन्द्र था वहीं तो मुस्लिम कला कहीं-कहीं-वह भी बहुत कम मात्रा में दिलाई देती है, किन्तु इसके विपरीत और बहुत दूर सीमान्तों पर (अर्घात् स्मेन और भारत में) वह बड़ी तीवता से अपने बरम उत्सर्ग पर पहुँच गई है।"

टेलर महोदय को कहफ चाहते हैं उसका अभिप्राय है कि स्पेन और भारत

बैसे ट्रस्य देशों में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने प्रत्यक्षतः विशाल एवं भव्य स्मारक अनकार किन्तु सीरिया, इराव्स और आरब जैसे अपने ही देशों में वे इस प्रकार की कारण का बहुत ही कान प्रदर्शन कर परंदे।

इमें टेलर और वत्सम सभी सरलहृदय व्यक्तियों पर दया आती है। उन्हें बुरो तत से केवा दिया गया है। स्पेन और भारत जैसे देशों में जिन भवनों के विषय में बन्हें विस्थास करने को कहा जाता है कि वे मुस्लिम भवन हैं, वे किंचिनमात्र भी भूतिक संस्कराएँ नहीं हैं। वे सभी एतदेशीय शासकों द्वारा मुसलमानी शासन से पूर्व बनवाए गए भवन है जो कि आक्रमण के समय हथिया लिये गए थे। उन्हें मुसलमा विवेताओं ने केवल अपनी इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा और आडम्बरयुक्त **बावरवाँ** तब बुठे इतिहासों के बाध्यम से उन्हें कपटपूर्ण इस्लामी निर्माण कहकर इस्तुत किया। इमारी यह खोज स्थेन को उसके प्राचीन भवनों को मुसलमानी न मानने में सहायक होगी।

स्चन के रूप में इम इतना और कहना चाहेंगे कि दिल्ली की तथाकथित कुनुवर्गानार से ताजगहल कुछ थोड़ा केंचा है। अपनी पुस्तक के पृष्ठ १७४ पर कांन तिखता है कि मुख्य गुम्बद के उद्यान के समतल तथा त्रिशुल कलश शिखर को दूरी (कैंचाई) २४६५ कुट है जबकि दिल्ली को तथाकथित कुतुबमीनार २३८ कुट और एक इंच है। क्योंकि पर्यटक ताजमहरू के त्रिशुल कलश शिखर तक भट्टेंबने में असमर्थ रहते हैं और में उससे बहुत नीचे होते हैं इसलिए वे उसकी कानतपुष्त जिलार तक की पूर्व कैवाई समझने में असमर्थ रहते हैं।

"मुख्य गुम्बद के किसर लीड कड़ पर प्रारम्भ में भवन का जीवोंद्धार करने कते कुछ कांकावों के सम सुदे हुए हैं।" कतिएय अंग्रेजों के नाम सहित।

इस प्रकार लीड़ कर का भी शाहबहाँ की ओर से किसी प्रकार का दाया अधित नहीं है।

## प्रख्यात मयूर-सिंहासन हिन्दू कलाकृति

हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि ताज हिन्दू प्रासाद का भूगर्भ-कक्ष और पहली मंजिल का केन्द्रीय कक्ष किस प्रकार अत्यधिक सुसण्जित थे। पहली मंजिल के कक्ष में बाँदी के द्वार, सोने की रेलिंग और एक बरामदा जिसे संगमरमर की रामजिंदित जाली से ढका गया था, ऐसे बरामदे में क्या होगा ? निश्चित ही इसमें भी वैसी ही अत्यधिक आकर्षक वस्तु होगी। स्वर्णिम चौखटा मों हो साधारण वित्र घारण नहीं करता। उसी प्रकार चमकदार पहली मंजिल जिसमें मूल्यकन् थातु और बहुमूल्य रत्न जड़ित हों और ऐसी आकर्षक सण्जा जो कि हिन्दू मयूर-सिहासन के गौरव के अनुरूप हो। हम इस निकार्ष पर इस कारण पहुँचते हैं क्योंकि ताजमहल और मयूर-सिहासन दोनों हो लगभग एक साथ ही शाहजहाँ शासन के कल्पित लेखे-जोखे से ठरकित हैं।

मध्ययुगीन धर्मान्ध मुस्लिम शासक, उसमें जो भी अधिक धर्मान्य मौलवियों से थिए हुआ हो वह भयूर-सिंहासन के निर्माण का आदेश नहीं दे सकता। अपने दशाब्दियों के भारत में शासन की अवधि में उनका एक उद्देश्य या मूर्ति-भंजन न कि भृति-निर्माण।

वास्तव में हिन्दू ताजमहल को अपने अधिकार में लेने का शाहजहाँ का केवल यही उद्देश्य नहीं था, एक शक्तिशाली और समृद्ध गृहस्वामी को गृहविहीन कर दिया जाए और ताजभहल की अचार सम्पत्ति को हथियाकर स्वय समृद्ध बन जाए। ताजमहरू को हथियाने के बाद शाहजहाँ ने उसके चाँदी के हार, सोने के बप्भे उद्यह्ना दिए, सुन्दर संगमरमर की रत्नजहित बालियों में से रत्नों को निकलवा दिया (अब उसमें केवल छिद्र ही दिखाई देते हैं) और सर्वाधिक प्रसिद्ध मपूर-सिहासन को उसने अपने अधिकार में कर लिया।

жел,сом

मया सिहासन केवल किसी हिन्दू प्रासाद का ही सक्जा-उपकरण हो सक्ता है, क्योंकि परम्पर से हिन्दू सिहासनों में किसी-न-किसी सुन्दर पक्षी अथवा प्रश् को आकृति अनिवार्य रूप से बनाई जाती रही है। हिन्दू पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार राजा के आसन को 'सिहासन' कहा जाता है।

हिन्दू देवी देवता और राजाओं के सिंहासनों पर उनके प्रिय पशु-पक्षी की

अकृति अंकित होती थी। हिन्दू पुराणों में गरुड़, सिंह, थ्याच, मयूर तथा अन्य अनेक पशु और पक्षियों का सम्बन्ध विभिन्न देवी-देवताओं के सिहासनों या उनके बाहनों से स्थापित किया जाता है। इसके विपरीत मुस्लिम धार्मिक परम्परा में किसी भी प्रकार की आकृति और प्रतिमार-निर्माण का सर्वचा निषेध किया गया है। इन सब पर विचार करते हुए इतिहरस के गहन अध्येता को यह अनुमान लगाना कठिन गहों होगा कि शहजहाँ के आदेशानुसार प्रयूर-सिंहासन बनाए जाने की अदिरंजित कान्यना शाहनहाँ के निर्माण-कार्यों में जालाकी से केवल यह छिपाने के लिए जोड दी गई है कि ताअमहल को उसके स्वामी जयसिंह से हथियाने के बाद शीध ही साहबाही ने हिन्दू मबूर-सिहासन भी उस राजभवन से हटवाकर अपने अधिकार में हो लिया था।

ऐसा प्रतांत होता है कि सुसिष्कत सिंहासन के चारों और 'मूल्यवान् मोतियाँ को महियाँ बड़ी हुई वीं और इस पर मृत्यवान् छत्र या। ताजप्रासाद को इस प्रकार को असीम सम्पत्ति से नान करने के लिए शाहजहाँ ने अपने कोच को रत्नागर बना दिया और मात्र पत्यतें का भवन मुमताना तथा हरम की अन्य बेगमों को दफनाने के लिए कोड दिया।

या वपूर-सिहासन कालान्तर में मुस्लिम आक्रमणकर्ता नादिरशाह फारस त गक, जो अब नच हो गया है। उसको तोड़कर या हो आपस में बाँट लिया गया या स्ट लिया गया, क्योंकि मृतिभंजक मुसलमानों की धर्मान्धता में मृतियुक्त अपित्र भिकासन को विश्वमानका उनके लिए अभिकाय-क्रय वी।

भया-सिहासक का उल्लेख काइजहाँ के दरवारी इतिहासकार मुल्ला आर्ड्स इनोद लाही है नाहजहाँ के जासन के आठवें वर्ष के विवरण में जो कि १६३% के समय हात है, किया है। यह ज्यान देने योग्य है कि मुमताज की मृत्यु लगभग **1€३० में हुई और ताजमहल से सम्बन्धित कल्पित विवरण के अनुसार इस** व्ययसाध्य स्वप्नलोकीय स्मारक का निर्माण उसकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आरम्भ हो गया था। यह भी कहा जाता है कि यह कार्य १० से २२ वर्ष तक चला। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि<sup>4</sup> ६ करवरी, १६२८ को सिहासनारूद होने के हरना बाद आरम्भ के कुछ वर्ष शाहजहाँ ने अपने विरोधियों की हत्या करने में लगाए। जब १६३० और १६३१ के मध्य मुमताज मरी तो कहा जाता है कि शाहजहाँ ने फकी हैं और जरूरतमदों को बहुत सारा धन दिया जैसा कि प्रस्तुत पुस्तक में बादशाहनामे के ठद्धरणों से हमें बात होता है। बाद में, जैसा कि बताया कारा है, ज्ञाहजहाँ ने ताजमहल परिसर-निर्माण आरम्भ किया।

कार्य प्रारम्भ ही हुआ या कि तब हमें बताया जाता है कि १६३५ के लगभग शाहकहाँ के पास हीरे-मोती के इतने अम्बार लग गए, शासनारूद होने के ६ वर्ष के भीतर ही कि वह सोच ही नहीं पाया कि क्या किया जाए। तब उसने भव्य मयूर-सिहासन बनाने का आदेश दिया। मुल्ला अब्दुल कहता है—''वर्ष बीतते-बीतते राजकीय रत्नागार में मूल्यवान् रत्न आ गए।" इस प्रकार को जालसाजों में विश्वास करने के लिए साधारण सहजता की भी आवश्यकता नहीं है। इन विवरणों की तर्कसगतता के विषय में किसी ने भी किसी प्रकार की छानबीन, तुलना और प्रामाणिकता की ओर ध्यान देने की चिन्ता नहीं की। यदि हमें इस प्रकार की असंगत बातों पर विश्वास करना है तो कहना होगा कि मुगलों पर निरन्तर मुझओं और रल्तों की वर्षा होती रहती होगी।

इसलिए इमें इस सारी शेखिलली की कहानी की उपेक्षा कर शाहजहाँ द्वार मयूर-सिंहासन बनाए जाने की बात को भूलकर अपना ध्यान इसके आयाम और इस पर हुए क्यय की खोज की और लगाना होगा। सिहासन-निर्माण में प्रयुक्त रत्नों तथा मुद्राओं का अब्दुल हमीद द्वारा दिया गया विवरण अतिशयीक्तिपूर्ण भी हो सकता है तथापि उसके वर्णन से पाठकों को शाहजहाँ द्वारा अपदत प्राचीन हिन्दू

सिहासन की भव्यता का कुछ तो आभास हो ही जाएगा।

शाहजहाँ के दरबारी इतिहास-लेखक के अनुसार ऐसा लगता है कि पयुर-

t. হালকা কৃত্য জীৱন আ হতিভাল, খাল ও যুক্ত খানু

इलियट एक्ड डौलन का इतिहास, भाग ७, मृख ६

<sup>🐍</sup> वडी, पृष्ठ ४५

के जाने पुन्त ४५-४६

Kel-com

मिहासन "तीन गज लम्बा, बर्फ गज चौड़ा, पाँच गज केंचा और ८६ लाख मृत्य के बवाहरण में बड़ा हुआ था। इसका छत्र १२ मणियुक्त स्तम्भों का था। प्रत्येक क्रमण के तिखर पर मधूरों का एक जोड़ा रानों से खड़ा हुआ स्थित था, प्रत्येक भयूर-युगल के मध्य में मोती हीरे, पन्ना आदि से जड़ा हुआ एक एक वृत्त बनावा हुआ बा, भिहासन का मूल्य एक करोड़ रूपया था।" और यह भी कहा जाता है कि इसे बनाने में सात वर्ष लगे थे। इसका अध्याय यह हुआ कि ताजगहल के साय हो काहजहाँ को उसके सभाग ही व्ययसाध्य मयूर-सिहासन के निर्माण का कार्य भी करवाना पड़ा था। यह हो अलिफ-सैला की कहानी से भी अधिक विस्त्यकारक है। सिंहासन में प्यारह आसन थे, जिनमें मध्य का आसन स्वयं शामक का या।

इस बात का पता लगाने का एक सम्भव उपाय यह है कि किस हिन्दू राजा ने वह सिहायन बनवाया या, को अन्त में शाहजहाँ के हाथ में चला गया ?

हिन्दू परम्पर के अनुसार राज्याभिषेक तथा अन्य राजकीय उत्सवीं पर राजा के साम हमको रानी, पुत्र अध्यक्ष भाई सदा साथ ही होते हैं। भगवान् राम को सदा अपनी महारानी सीता तथा तीनों भाइयों के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस हिन्दू राजा ने इस सिंहासन की बनवाया था, उसके नी पुत्र थे, सपूर-सिहामन के ग्यारह आसन राजा, रानी और उनके नी पुत्रों के लिए बने वे यदि भारत के प्राग्-भुस्लिम इतिहास में हम ऐसे हिन्दू राजा को पहचान मकें को अपने प्रतप और विकास राज्य के लिए प्रसिद्ध था तो निश्चित ही उसी बतापी राजा में यह सिंहासन बनवाया होगा।

यह भी सम्भावना है कि चन्द्रगुप्त मौर्य का उपनाम उसके मधूर-सिहासन से ही व्युप्पन हो। क्योंकि सबूर का (संस्कृत में) अर्थ होता है मोर और मौर्य मयूर कद का वाधित कद हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रसिद्ध मयूर-सिहासन जिसका कारका ने अपरूप कर लिया था, उसके विषय में कम-से-कम चन्द्रगुप्त मौर्य तक के भूगकाल तक कोज के लिए जाना होगा।

एक जन्म सम्भावन कह भी हो सकती है कि उस हिन्दू शासक ने वह मग्र-विकासन वनवाया हो जो साहित्यक प्रविभासम्बन्न और महाप्रवायी दोनों ही हो। क्योंक हिन्दू पूराओं के अनुसार विद्या को अधिकात्री देवी सरस्वती और योड़ी देव सेनामंह कार्तिकेव स्थानी दोनों का ही बाहन मयूर बताया गया है। प्रासीन शास में ऐसा एक शासक को अपने पराक्रम, विद्वता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, जिसने ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रम सवत् प्रचलित किया था, वह विक्रमादित्य था। शाहजहाँ ने ताजमहल के साथ ही जिस मयूर-सिहासर को हथिया लिया या, मूल रूप से उसका निर्माण अरब के विजेता सम्राट विक्रमादित्य ने कत्वाया हो।

शाजगहल मन्दिर भवन है

## दन्तकथा की असंगतियाँ

Kertcow:

परम्पराग्त विश्वास के विषरीत, मध्ययुगीन मुस्लिम शासकों के दरबार दुष्कृत्यों, बहुवन्त्रों, दुरावारों, कृरताओं और नृशसताओं से भरपूर थे। ऐसे वातावरण में कला अवका जोवन के अन्य उच्चादतों की प्रगति के लिए वहाँ कोई अवसर नहीं या, इसिलए नृष्य, विश्वकारों, सगीत और भवन-निर्माण आदि कलाओं के प्रोत्साहन को सब बादें निराधार हैं। वास्तव में मुस्लिम मुसपैत के प्रारम्भ होते ही सारी प्रगति अवकद्ध हो गई, क्योंकि अधिकाश जन अपने तथा अपने बाल-बच्चों के जीवन की मुरक्षा के लिए बिनितत रहते थे। इस प्रकार के अत्यन्त भयावह वातावरण में कुछ भी पनपना सम्भव नहीं था। ताजमहल जैसा भव्य भवन तो सुदीर्थ शान्ति और सम्मन्ता। के समय का आभास देता है।

त्री केशवन्त्र मजूमदार कहते हैं — "एतमाद-उद दौला, मूरजहाँ का पिता, हमें बताल है कि ५,००० के लगभग औरतें मुगलों के हरमों में छटपटाती रहती वो उनमें से कुछ के पुत्रों को आजीवन एकान्त बन्दीगृह में रहना मड़ता था।" जब शामक को अपने मन्तान का हो अना हो तो जन-साधारण, जिनमें अधिकांश वे शिरकृत हिन्दू होते थे को अपना धर्म और संस्कृति शासकों से श्रेष्ठ समझते थे, की दुर्दशा का सहज हो अनुमान लगाया जा संकता है। इसके अतिरिक्त हम भली प्रकार कान्ते हैं कि राजपानों और प्रवादों में कितना यौनाचार होता था, यही काष्य वा कि अमंदन नपुसक मुस्लिम दरवार का अनिवार्य अंग बन गए थे। क्या इस प्रकार कर बातावरक विविध कलाओं के मुलोच्छेदन के लिए पर्याप्त नहीं था?

निरना युद्ध की हैकरी, दौकरों की विशाल सेना, नवाबों का धन के लिए

सालायित रहता हरमों का रख-रखाव, इन सबको देखते हुए भारत में मुसलमान जासकों के पास सदा धन को कमी हो रही। जन-साधारण को माना में कहा जाए हो यहाँ कि वे दो समय तक का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। इसलिए, इस्लामी हाबारों में अपार सम्पत्ति बखान करनेवाले सभी विवरण असत्य हैं। इसमें सन्देह महीं कि धन आता था, निस्सहाय जनता को लूटकर धन एकत्रित होता था और और ही वह एकत्रित होता या जैसे ही वह तुरन्त खर्च करना पहता था। इस प्रकार हरबार में धन एकत्रित होता और हड़प लिया जाता। वास्तव में इस लालच को पूर्ति के लिए शासक द्वारा निस्सहाय प्रजा पर अत्याचार करना आवश्यक हो गया था। और ज्यों ही लूट की सम्पत्ति एकत्रित होती उसे तुरन बॉट दिया जाता था इस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च कर मृत महारानी के शव को दफनाने के लिए इतने बड़े ताजमहल के निर्माण के लिए शासकीय कोव में धन या ही नहीं। विपरीत इसके मध्ययुगीन मुसलमान इतिहासकारों द्वारा लिखित दरबार की सम्पत्ति और वैभव के असगत वर्षन का उद्देश्य शासकों को चापलूसी करके स्वयं वैभवशाली बनना था। वे तथाकथित इतिहासकार शाही कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी चापलुसी करते हुए उनके वैभव का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर लूट के हिस्से में स्थय भागीदार बनने के यत्न में लगे रहते थे।

भारतीय स्मारक तथा उनकी वास्तुकला का इतिहास किस प्रकार व्यर्थ के अनुमानों पर आधारित है, इसका एक विधित्र उदाहरण कीन की हैंड बुक में प्राप्त है—"अली मदान खीं (कन्धार का सूबेदार) में सम्धवतया गुम्बद का प्रचलन किया, जिसे कुछ लोग भारत में अरबी शिल्पकला का हुस्स सूचक मानते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ताजमहल का गुम्बद है।" इससे प्रकट होता है कि पास्मिरिक मान्यताएँ कल्पित और पानी के बुदबुद की भारत अनन 'संभावनाओं' से भरी पड़ी हैं। पृथ्व २०९ पर कोन कहता है—"चौंसठ खम्मा बक्शी सलाबत खाँ (शाहजहाँ का मुख्य कोपाध्यक्ष) का मकबरा माना जाता है।" खाँसठ खम्मा वार्र-मुस्लिम शब्द है। बया इतिहास के अध्येता स्वयं से यह प्रश्न नहीं पृथ्ना चार्रेंग कि मुगलकालीन इन ऐरे गैरे नत्थू-खेर किनमें नपुसक, फीजदार, पेश्याएँ, फिकीर, बेटे, पोते और परपोते सम्मिलित हैं, इन सबके मकबरों पर हुआ व्यय

<sup>।</sup> के के मनुषया निवित 'हंपीरियम सागरा अस्ति ही मुगल्स', पृथ्व ५

कीन की हैंडबुक, पृथ्त ३८ पर पाद-टिप्पणी।

жөт сомг

किसने भुगताया? क्या यह किसी एक व्यक्ति के लिए सम्भव था? क्या यह सम्भव है कि किन्होंने स्वय अपने अथवा अपने वंशओं के लिए कोई प्रासाद नहीं वसवाए वे क्या अपने उन पूर्वजों के लिए मकदरे बनवाएँगे, जिनसे कि वे कुछ

कांन अपनी हैंडनुक के पूच्छ १५० पर पाठकों को बताता है कि " हो करते वे ? बसादियों और मनोरंजन के लिए अन्य महमें की व्यवस्था यहाँ युमतान के दक्ताए करे के बाद को गई"।" यह कल्पना करना अभद्रता होगी कि बो भारतह अपनी पत्नों की मृत्यु पर जोकाकुल हो, वह अपने ही व्यय से अपनी क्यों को कह के पास जन-सामान्य इसके के आमोद-प्रमोद के लिए-वह भी सक्ता के सासनकाल में, जबकि मानव का कोई मूल्य ही नहीं था-ऐसे मण्डपों का निर्माप करेगा। किन्तु आनन्द-मण्डपों को वहाँ पर विद्यमानता इस बात का एक और प्रमाण है कि, क्योंकि ताजगहल मूलतया राजपूर्व प्रासाद या इसलिए वहीं बारहरियों का श्रोच स्वामाविक है।

किस प्रकार वाजगहल के निर्माण की सम्पूर्ण कहानी जालसाजी और बोबंबाबी है यह उन पारम्परिक कथाओं को एक और कमी से स्पष्ट होता है। अपनी पुरतक के पृष्ठ १६५ पर कीन लिखता है—"यह बहुत सम्भव है कि मुमतास के अवलेष (छ: मास तक बुरहानपुर में दबे रहने के बाद वहाँ से लाए कते पर) मैं वर्ष तक बावली मस्जिद के निकट अख्यापी मकबरे में पड़े रहे 🗀 🖣 क्यांनाम कप से इस मकबरे में (तथाकवित ताजमहल के भूगर्भ में) कब लाए गए, पह आधिकारिक रूप से जात नहीं है।" क्योंकि मुमदादा के पिण्ड को स्थायी विज्ञानि स्थल पर से करने जैसा महस्वपूर्ण विवरण अप्राप्य है जबकि ज्ञाहजहाँ ने इसके इपन के लिए विशेषतव्य एक मकबरा बनवाया, तो प्रश्न उत्पन्त होता है कि कारत में दान में मुमतार और शाहजहाँ के शब हैं भी अथवा केवल प्राचीन हिन्दू प्रसाद को श्रष्ट करने के उद्देश्य से यात्र नकली कर्ने ही वहाँ पर विद्यामान हैं।

क्षमहरू के प्रत्येक विकरण को बालसाओं सिद्ध करनेवाली न्यूनताओं एव अवंगितनों का एक अन्य स्वाहरण नकलों कहाँ के चारों ओर बनी संगमरमर की व्यक्तियों से सम्बन्धित है। इनके सम्बन्ध में कीन की हैंडबुक के पृथ्व १७१ में सिका है-"कहाँ के कल के केन्द्रीय भाग को अच्छकोणीय क्षेत्र में घेरनेवाली संगमरमा की व्यक्तियों, बहदशाहनाने के अनुसार शाहजहीं द्वारा १६४२ में यही व्यापित की गई थीं किन्तु विषय के आधिकारिक विद्वानों के कवनान्सार ये जालियाँ यहाँ पर औरगजेब द्वारा अपने पिता के अवशेष इफलाने के बाद लगाई गई ₹1"

अध्यमहाल मन्दिर भवत है

यह उद्धाण सूक्ष्म परोक्षण चाहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वयं बादशाह के आदेश पर लिखे गए बादशाहनामे के विवरण को कॉन विश्वसनीय वर्ती चानता, क्योंकि उसने अन्य अधिकारी विद्वानों की मान्यताओं को अधिक उदित माना है। जहाँ तक कीन का बादशाहनामें पर विश्वास न करना है, वह तिवत है, क्योंकि जैसे कि हमने तथा अन्य इतिहास के विवेकशोल अनेक अध्येताओं ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास हो, बादशाह की कृपादृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से, चाटुकारिता से भरपूर है। किन्तु वहीं पर गलत है जहाँ वह अन्य अधिकारी विद्वानों को विश्वसनीय बताता है। बाटुकार तो, वे फिर शाहजहाँ के दरबार में हों अथवा औरगजेब के, सब एक हो वैली के चट्टे-बट्टे हैं। एकमात्र सम्भावित निकर्ष जो हम निकाल सकते हैं क यह है कि ताजमहल के राजपूत स्वामियों के मयूर-सिंहासन को वे सगमरमर को जालियाँ आरम्भ से ही मेरे हुए वहाँ पर विद्यमान भीं। औरंगजेब ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि अपने उस पिता का, जिससे वह भूणा करता या, मकबरा सजाने में एक पैसा भी क्यम करे।

स्लीमन कहता है कि महारानी के मकबरे पर खुदी कुरान को आयत इन हन्दें के साथ समाप्त होती है—"और हमारी विश्वास न करनेवालों की जाति से क्षा करो।'' ऐसा सभाप्तीकरण महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य यही सिद्ध करना है कि गानमहल को एक 'विश्वास न करनेवाले' परिवार से इसलिए छीना गया था कि वस वाति को समाप्त किया वा सके। मुमताज के मकबरे पर उद्धृत किए जानेवाले ब्दरण का चयन इस उद्देश्य के साथ विश्वासघात करता है।

किस प्रकार, अनेक शताब्दियों से निर्बाध चला आ रहा असीम आग्रहात्मक विकास सामान्य जनों, इतिहास और चास्तुकला के विद्वानों की पीढ़ियों को भूमित हेरनेवाला तथा उन्हें यह विश्वास दिलाने में सफल हुआ है कि विशाल एवं भव्य मध्यकालीन स्मारक मुस्लिम हैं, यद्यपि वे मुस्लिम काल के पूर्ववर्ती हैं, यह तथ्य

<sup>े &</sup>quot;विन्स एवड विफलेक्शन्स ऑफ एन इंडियन औफिशियल", पृष्ठ २४

Ket,com

स्तीमन के अनुभव से स्वष्ट किया जा सकता है। अपनी पुस्तक के अध्याय ४ है पृष्ठ २९ पर, आगरा-स्थित स्थारकों के भ्रमण का वर्णन करते हुए लेखक कहता है—"मैं एतमाद-उद-दौला का मकबरा देखने के लिए एक दिन प्रात:काल यहुन प्रतं पार कर गया।"वापस होते हुए मैंने एक नाविक, ओ मेरी नाव चला रहा थ से पूछा, 'किले के अन्दर जो एक नया सा मकबरा मुझे दिखाई दिया वह किसंव सनाया है "

" 'किसी बादशाह ने हो।' उसने कहा।

" 'तुम यह किस आधार पर कहते हो ?"

" 'अवींकि ऐसी वस्तुएँ केवल भादशाह ही बनवाते हैं।' उसने अड़ी हान्ति मे उत्ता दिया।

" 'ठीक, बिल्कुल ठीक।' मेरा अनुसरण करने के उद्देश्य से उतरनेवाले एक वृद्ध युमलमान ने विवाद से अपना सिर हिलाते हुए कहा, 'ठीक हो तो है। बादशाह के आंतरिका कौन इन जैसी वस्तुओं का निर्माण करा सकता है ?' ''

"ठससे इत्साहित होकर नाविक कहने लगा, 'जाट और मराठों ने जब यहाँ अपना अधिकारत राज्य स्थापित किया तो भवनों को गिराने और नष्ट करने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ किया ही नहीं " ! !

उपरिलिखित उद्धरण में इमें यह सूत्र हस्तगत होता है जिससे पश्चिमी विद्वान् और पर्यटकों को निहित स्वार्यी व्यक्तियों के प्रलाप से भ्रमित किया नात रहा है। मराठों तथा बाटों पर आरोपित अभियोग प्रत्यक्षतया कितना भद्दा है यह है राव और एतमाद-उद-दौला के तथाकचित मकबरे की विद्यमानता से देखा हो है सकता है। यह नहीं कि वे यूलतया मुस्लिम भवन ये किन्तु जब से उनकी मुस्लिम मकत्वरों के कप में प्रयुक्त करना आरम्भ किया गया तब से जाट और मराठों ने उन पा एक खराँच भी नहीं लगाई, किन्तु किसी प्रकार यह प्रचार अपने उदेश्य में सफल हो गया कि लोग इस गलत बात पर विश्वास करने लगे कि मध्यकालीय स्यारक मुस्लिम मृल के हैं।

इमारा स्वयं का भी स्लीमन की भौति एक अनुभव है।

एक बार कब हम आगरा दुर्ग देखने गए तो एक दादीवाले मुसलमान से बे बाल्डी भी हुए करने को तैयारी में था, हमने पूछा कि दुर्ग के किस भाग में औरगजब ने तिक्कों को बन्दी बनाकर रखा था। यह प्रश्न पूछने का हमारा उद्देश केवल प्रचलित धारणा का परीक्षण करना था, क्यांक इम अपने मस्तिष्क में स्पष्ट à कि शिवाजी को किले के बाहर राथसिंह के घर में बन्दी बनाकर रखा गया था। किना उस मुसलमान ने तो बिना पलक झपकाए या उत्तर देने के लिए तनिक-सी ची झिझक दिखाने की अपेक्षा विभावक दोवार से दूर एक ऐसे स्थान की और संकेत कर दिया जो सेना के अधिकार क्षेत्र के भीतर या, इसलिए पर्यटक का वहाँ पहुँच सकता सम्भव नहीं था। तब हमें स्वयं के अनुभव से यह अनुभृति हुई कि किस प्रकार जन-सामान्य और उसी प्रकार इतिहास के अध्येता दोनों को ही असंदिग्ध व्यक्तियों द्वारा झुठे लिखित वक्तव्यों एवं उन मध्यकालीन ग्रन्थों द्वारा भूमित किया जाता रहा है जिनको तत्कालीन घटनाओं का आधिकारिक अभिलेख माना कावा है।

शाजगहल मन्दिर भवन है

उपरिवर्णित अनेक सूत्रों से यह प्रकट हो गया है कि ताजमहल का निर्माण प्रासाद के रूप में हुआ, मकबरे के रूप में नहीं। इसकी भव्यता, मनोरंजन-मंडप, संगमरमर की जालियाँ, पच्चीकारी किया हुआ फर्श, समृद्धिशाली चाँदी के द्वार और सीने की जंजीरें, सैकड़ों कमरे, खवासपुरा और बयसिहपुरा जैसे नाम, राजपूर्तों में पवित्र समझे जानेवाले पुष्प और रसीले फलों के उद्यान और इसी प्रकार की अन्य अनेक बातें इसका प्रमाप हैं।

मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की असत्यता के प्रसंग में कीन उल्लेख करता है - " भारतीय इतिहासकार अपने साधाण्यीय संरक्षकों के कार्यों का गुणगान करते हुए उन्होंने प्राय: ऐसे वक्तव्य दिए हैं को भाषी धानबीन के समुख्यल प्रकाश में नितान्त असल्य पाए जाते हैं। कीन उनको भारतीय कहने में मूलकर रहा है। वे तो विदेशी मुसलमान वे।"

अगले पृच्डों में घह पुष्टि करता है कि "ज्ञाहवहाँ की कर "असमान रूप से बनी है (पृ० १७२)। नदी की ओर के भूगर्भ में १४ कमरे हैं (पृ० १७७)।" उन कमर्रों के विश्वय में कीन कहता है-"विज्ञाल भूगर्भ के सम्पुख आँगन के नीचे मध्य भाग में १४ भूगर्भ कक्षों की पंक्ति है। प्रत्येक कह उन कमरों की पूरी लम्बाई में भीतरी द्वारों द्वारा पूर्व-पश्चिम एक एक-दूसरे से सम्बन्धित है। बरामदे के दोनों छोतें से नीचे जाने के लिए सीदियाँ उठरती हैं, जहाँ उनका प्रवेश-द्वार

कीन की इँडवुक, पृथ्व १७१, बास्तव में कमरे २२ हैं।

көт,сом.

लास पत्थरों को जिलाओं से बन्द कर दिया गया है। वे तब तक अज्ञात रहे जब्दि कुछ वर्ष पहले पूर्व में स्थित कुछ कक्षों के अधूरे बन्द किए हुए छिद्र दिखाई व दिए। वे कमरे को कभी चित्रित तथा अन्यथा सण्जित थे, अब अन्थकार से भरे हैं विनमें विमगादहों है अपना निवास बना लिया है, बिना प्रकाश के उनके भीतर कुछ देख पाना सम्भव नहीं है। क्या इन कक्षों में से नदी के घाट पर उत्तरने का मार्ग का और नदी की ओर से ये ताज में प्रवेश के द्वार ये या फिर इनके झरीखे ठड़ी हवा के लिए ग्रीच वहतु में नदी की ओर खोले जाते थे, इनका निर्णय अभी नहीं किया का संकता।"

अपरिक्षितिक विकास वह महत्त्वपूर्ण छिद्र है जो यह जतलाता है कि जन-माधारण से ताजमहत्र में बया-क्या क्रिया हुआ है। सामान्य पर्यटक नकली कड़ों वाले कक्ष से झाँककर सन्तुष्ट हो बाहर निकल आता है और सोचता है कि अनन्द ब्रेमी काहजहाँ की उत्कृष्ट कल्पना का साकार रूप उसने आज देख लिया, उसका यह दिन सफल हुआ, किन्तु वह बुरी तरह से छला गया है। कीन ने ठीक हो लिक्षा है कि भूगर्भ के अनेक कक्ष लाल पत्यर से बन्द किए हुए हैं। हिन्दू भवन को मुस्लिम मकबरे में परिवर्तित करने के बाद शाहजहाँ को उनकी आवश्यकता नहीं रहें और उसने उन्हें बन्द करवा दिया। इस प्रकार किसी भवन का निर्माण करने को अमेक्स हाइजहाँ ने तालमहल के बहुत बड़े भाग को या तो बन्द करवा दिश मा तुड़का दिशा यही सबकुछ मध्यकालीन प्राय: सभी मकबरों के साथ लागू होता है कांडे वे आज हुमायूँ, एतमादुदौला, सफदरजंग, अकबर या किसी और के मक्त्र क्यों न हों।

पर्यटक दावमहत्त्व के पीछे सात्न पत्थर के जिस्तृत छखी पर खड़ा होकर बोब बहतो हुई पथुना नदी को देख भली प्रकार यह अनुमान लगा सकता है कि नदों के सामने एक ही पवित में २२ कक्ष बने हुए हैं तो फिर संगधरमर के विशाल स्तम्भपाठ के नाचे कुल कियने भूगर्भ कक्ष होंगे ?

पर्यटक वह अनुमान भी लगा सकते हैं कि जब लाल पत्थर के छज्जे के नीये अनक कक्ष बने हैं दो फिर यमुना के समतल तक भूगर्भ की अनेक मजिली में कितने हो कक्ष बन होने चहिए? इस प्रकार भूतल से संगमरमर के चवूतरे तक अनेक भूगर्थ मंकित होनी चाहिए और प्रत्येक मंजिल में अनेक कक्ष होने चाहिए। पर्यटक का इनमें से काई भी नहीं दिखाई बाही। शाहजहाँ ने जब हिन्दू भवन की महिलम मकबरे के रूप में परिवर्तित किया तब से उन सब कक्षों को पर्यटकों के देखने के लिए बन्द कर दिया गया। दुर्भाग्य से, आज भी जबकि हम स्वतन्त्र हैं, ध्वतन्त्र भारत का स्वतन्त्र नागरिक अभी भी महान् ताजमहल के सभी भागों की क्वतन्त्र अनुमान लगाने के अपने अधिकार से वंचित है। इसके विपरीत उसकी जाहजहरूँ-मुभताज के कल्पित प्रेम की मनगढ़न्त कथा मुनाकर धोखा दिया जा रहा

**बाह्यमहरू मन्दिर भवन है** 

बर्नियर के कथन से प्रह स्पष्ट है कि ताजमहल के भूगर्भ कक्ष में पर्यटकों का प्रवेश तब से वर्जित हुआ जब १६३० में इस हिन्दू भवन को शाहजहाँ ने अपने अधिकार में लिया। वर्नियर फ्रांस का एर्यटक या जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था।

लाल पत्थर के छण्जे के नीचे के भूगर्भ कक्ष के अतिरिक्त ताजमहल में संगमरमर के चयुतरे के भीचे अनेक कमरोंवाला एक और भूगर्भ-कक्ष होना चाहिए। जो पर्यटक नकली कब से भूगर्भ की ओर उत्तरता है तो उसको कह दिया जाता है कि नीचे केवल एक ही बड़ा कक्ष है जिसमें असली कक्षें हैं। किन्तु यह सत्य से बहुत दूर है। उन कक्षों के गहनतम अंधकार में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके विषय में पर्यटक को अंधकार में ही रखा जाता है।

बहुत से पर्यटक शोधता होने के कारण इस धारणा को लेकर वहाँ से बाहर अते हैं कि संगमरमर के उस भवन में कड़ों का एक कक्ष तो भूतल पर है और एक भूगर्भ में। किन्तु उनके चारों ओर अनेक विशाल आगार और कक्ष हैं। अपनी हैंडबुक के पृष्ठ १७४ पर कीन लिखता है—"मकबरे के भीतरी भाग में नकली कर्बोकले केन्द्रीय कक्ष के चारों और चार बड़े बड़े बर्गाकार दालान हैं जो प्रत्येक अर्थपृताकार के पीछे हैं और तीन छोटे-छोटे कोनेवाले अर्थपृताकार जोड़े के साथ चार अध्यकोणीय कक्ष हैं। ये आगार बीच के दालान मार्ग से परस्पर सम्बन्धित हैं जिससे कि वर्गाकार आगार से असली कड़ोंवाले भूगर्भ-कक्ष में सरलता से आवागमन किया जा सके। दक्षिण दिशाः स्थित प्रत्येक अष्टकोणीय आगार से ऊपरी मेजिल में जाने के लिए सीदियों हैं, जैसे आगार और दालान निचली मेजिल पर हैं वैसे ही कपरी मंजिल पर भी हैं ""

क्योंकि संगमरमर भवन के भूतल पर अनेक आगर और अञ्चकोणीय कक्ष हैं अत स्पष्ट है कि तदनुरूप ही भूगर्भ में भी आगार और कक्ष अपेक्षित हैं। यदि

ताजमहरू मन्दिर भवन है

жөт сомг

दे कर व उनमें काने के मार्ग क्यंटक को दिलाई नहीं देते तो इससे यही स्पष्ट होता है कि उनमें काने के भागों को भी अवरुद्ध कर दिया गया। अतः वाजमहल व संगमरमर के चन्तरे से लेकर कमुना के स्तर तक बहुत कुछ खोजने, अवरोधों को हुर करने और तथ्य प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है। यदि उन अनेक भूगर्थ मॉबलों के वे सब कथ प्रकात में साए जाएँ जो ज़ाहजहाँ द्वारा हिन्दू भवन को इधियाने से सम्बन्धित कथा के टुकड़ों को ओड़ने में सुविधा होगी।

इम पठकों का प्यान कीन की इस टिप्पणी की ओर दिलाना चाहते हैं कि भूगर्गस्य कथ दोवार्षे पर वित्रकला तथा अन्य प्रकार से सज्जित हैं। उसके हिन् भवन होने का यह एक अन्य प्रमाय है। शाहजहाँ भूगर्भ में अनेक सण्जित कश्रों 🗪 निर्माण करण्यत फिर उन्हें बन्द नहीं कर सकता था। बादशाहनामें के अनुसार मुक्ताकाबाद (बो स्मच्याका वर्गसहपुर और खवासपुर का परिवर्तित नाम है) वें कर सम्ब भी और इत्येक में १३६ कमरे थे और एक मध्यस्थ (वर्णकार) चौक 🕊 विससे समकोषों पर सड़कें फूटवी थीं। यह एक और प्रमाण है कि प्राचीन राजपूर क्रमाद को अब राजपहल के नाम से पुकारा जाता है, चारों और से बड़े-बड़े भवतें से बिर का को उन सहकों से जुड़े हुए थे। वास्तव में संस्कृत में 'मुर' सब यही प्रकट करता है। इतने बढ़े विशाल भवन परिसर का औदित्य तथी रपपुष्ठ है कर्वाक उन सबका आकर्षण-केन्द्र कोई प्रासाद हो। मकबरे के लिए न को इसको आवश्यकता होती है और न कोई उसका काय-भार सँभाल ही सकता ŧ۱

कव से सम्बन्धित पुस्तकों एवं लेखों से परम्परागत ताज-कथा को असन् सिद्ध करनेवाले वर्पारिलिखित प्रमाण चयन करने एवं उनको प्रस्तुत कर यह सिद्ध करने के बाद कि ताबमहरू मूल्यया प्रासाद वा न कि मकबरा, अब हम स्वयं की इत भाग के सर्वेदन से सम्बद्ध करेंगे।

क्येंकि विसेंट स्मिष अपनी पुस्तक 'अकबर दि ग्रेट मुगल' के पृष्ठ ९ व शिक्ता है कि बाबर अपने उद्यान-प्रासाद आगरा में मरा। इससे यह स्मन्ट है कि का करों के सभी पूर्वन और उत्तर्शावकारी जिन्होंने आगरा पर शासन किय विका की सामग्रासाद में उन्होंने कुछ दिन या चंटे उसके पूर्ण स्वामी अध्व एकपूर सरका मानमिह और वयसिंह को अनात: ताज के स्वामी सिद्ध होते हैं. कनके अविधि के क्य में अवस्थ बिवाए होंगे। फारसी कवि सलमान के अनुसार बनासान युद्ध के उपरान्त ही मुहस्मद एजनी ने आगरा दुर्ग को जयपाल से छीना हा। जिसने भी दुर्ग पर शासन किया, ताजमहल उसी का हुआ। इस प्रकार हम इस विकर्ष पर पहुँचते हैं कि अयपाल ताजमहल का स्वामी था और वह इसमें रहा वा। उसके बाद कम से-कम कभी कभी तो गजनी भी इसमें रहा होगा, भले ही सरक्षा की दृष्टि से अधिकाशतया उसने दुर्ग में हो रहना उचित समझा हो। अन्य श्लोग, जिन्होंने २६ कमरोंवाले संगमरमर के ताजमहल के स्वामित्व का उपभाग क्रिया वे हैं : मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बाद पुन: सत्तासीन तोमरवंशी गुजपूत, विशालदेव चौहान, बहलील लोदी, सिकन्दर लोदी, बाबर, हुमार्यू, शेरशाह, ब्राताल खाँ पुनः हुमार्यु, अकबर, मानसिह, जगर्तसिह और जयसिह। जैसा कि सभी कचन निस्सदिग्धरूपेण स्वीकार करते हैं कि ताजमहल के अन्तिम स्वामी से शहजहाँ ने मकबरे में परिवर्तित करने के लिए ताज-सम्पत्ति को अधिग्रहीत किया।

जैसे कि ताज पीढ़ियों से जागरा पर शासन करनेवालों का राजकीय आवास रहा, इससे यह स्पष्ट है कि यह अनेक राजकीय व्यक्तियों के जन्म एवं मरण का व्यल रहा होगा जैसाकि इसमें बाबर को मृत्यु के सन्दर्भ से स्पष्ट है।

ताजमहरू के सम्मुख वाली आगरा दुर्ग की दीर्घा की दीवार में एक छोटा≕ सा दर्गण ताज की देखने के लिए जड़ा हुआ है। ताज-कथा में गढ़नेवालों ने बड़ी मुगमता से इस तथ्य को भी अपने पक्ष में गढ़कर उस पुराण-कवा में सम्मोहकता कोड दी है। प्रासादों के मेहराबदार पोलों में तथा महिलाओं के परिधान में छोटे-होटे और गोल शीरों के दुकड़े जड़ना सामान्य और अत्यन्त प्रचलित राजपूर पद्धति है शोशे के ऐसे प्रतिबिम्बक आज भी अगणित संख्या में राजस्थान के प्राचीन प्रासादों में देखे जाते हैं और महिलाओं के परिधानों में सण्जा के रूप में भी वे आज भी प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। अरब शैली नाम की यदि कोई शिल्पकला को भी हो, तो उसको 'परदे' में अथवा छिपाने में आस्था होनी चाहिए, काँच के प्रतिबच्चों के विषय में तो वह शैली सोच भी नहीं सकती। आगरा दुर्ग की दीर्घा में आरोपित दर्पण राजपूत शासक स्वामी को दुर्ग से ही ताजप्रासाद का दूरेक्ष्य दृश्य रेखने में समर्थ बनाता था। शाहजहाँ जब दुर्ग में बन्दी था इस अवधि में उसकी हम स्थान पर जाने की कभी अनुमति मिली हो नहीं जहाँ से ताज दिखाई देता है। स्मितिए यह तर्क भद्दा है कि अपने बन्दी-काल में वह इस छोटे-से दर्पण के माध्यय से ताज को देखकर स्वयं को सानवना दे लेता था। इससे भी अधिक बेह्दी

X87,69M

त्ताजमहल मन्दिर भवन है

असगत बात यह है कि वृद्ध सम्राह मुकी कमरवाला, अपनी धुँधली दृष्टि पर की हालता हुआ हर समय खड़ा रहकर एक छोटे से दर्पण में ताज का चवल दृश्व देखता रहता, जबकि ताज की ओर मुख करने पर उसका पूर्ण, स्पष्ट और सीध दृश्व देख सकता बा? क्या इस प्रकार की स्थिति से उसकी गर्दन में पीड़ा की होती बी? यह इस बात का एक और उदाहरण है कि इतिहास के अध्येता, पुरातस्ववेश और सामान्य प्यटकों ने ताज-कथा के विभिन्न पहलुओं का मूल्याकर करने की न हो कभी विस्ता की और न ही कभी यह यत्न किया कि चाहे ये सब क्योंस-कल्पित है तथापि इनको पुनः एक बार ऐसे जोड़कर रखा जाए कि वे कम-से कम विस्तासकारों और तर्कयुवत तो प्रतीत हों?

अनीस अहमद नामक एक मरकारी चपरासी ने हमें अताया कि यह छोटा-सा द्वेष, स्वप्रभा ४० वर्ष पूर्व उसके पिता इंशा अल्ला खाँ ने वहाँ पर लगाया था। यह बात यदि सन्य है तो शाहजहाँ द्वारा उस दर्पण में ताजमहल का प्रतिनिम्ब देखने को दनकता बहुत हो भए प्रजाक है।

मध्यकालीन स्मारक-समाधियों के निर्माण पर लगा समय, परिश्रम और धन के फलस्वकप उपलब्धियों का रथ्यात्मक अनुमान पाठकों को उनकी तुलन अधुनिक काल के नए निर्माण से करने पर हो सकेगा, अत: हम महात्मा गाधी को समाधि को बुलना वाजमहल से करें, यदि ताजमहल को मूल रूप में मकवरा मान भागा हो हो।

महात्मा गांधी को समाधि भी लगभग १७ वर्ष तक निर्माणाधीन रही। इसके करों ओर एक उद्धान है। उसके निर्माण में करोड़ों उपए व्यय हुए हैं। अतः स्थृत कप में महात्मा गांधो की समाधि पर व्यय किया गया समय, श्रम और धन ताज पर व्यव किए गए समय, श्रम और धन के सर्वाधिक अतिशयोवितपूर्ण वर्णन में सम्बद्ध्य रखता है। किन्तु तदिंग परिणामों में विशाल अन्तर है। महात्मा गांधी की समाधि ताजमहल की सुन्दरता, भव्यता, स्थान की विशालता, साज-सन्जा और केन्द्रयं की मुलक में कुछ भी नहीं है। यह तो तब है जब कि महात्मा गांधी की विश्ववाद का सम्मान और अधिक जनसंख्या तथा विशालतर क्षेत्र का प्रेम उपलब्ध का स्थानवरूष की सव्यता के अतिरिक्त ताजमहल में रत्भजिहत सम्मर्थर की कालाई, माने की विश्ववाद किया जाता है। व्यवस्था क्ष्य वृद्ध उसमें कोड़ सकते हैं। यह सब तो कह्मनातीय

गृशि बन जाएगी। कदाचित् सारे भुगल बादशाह सम्मिलिक्स्पेण भी एक म्मारक पर इतना व्यय नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही ऐसे स्मारक पर कौन अन्धापुध व्यय करेगा जो फकीएँ और भिखारियों का शरणस्थल हो ? इससे भी अधिक, मकबरे के लिए मुक्तहस्त से किया गया इतना व्यय अनुपयुक्त प्रतीत होता है। यह तो केवल मन्दिर अथवा प्रासाद ही हैं जो ऐसी भव्यता से सम्यन्त हो सकते हैं।

लाल पत्थर वाले चतुष्कीण से ताज-प्रांगण में प्रवेश तथा मजारांवाले कक्ष में प्रवेश-द्वार, दीनों का ही मुख दक्षिण की ओर है। यदि ताज मूल रूप में ही समाधि-स्थल होता तो इसके प्रवेश-द्वारों का मुख पश्चिम की ओर होता, क्यों कि जीवित और मृत दोनों ही प्रकार के लिए ईश्वर से सम्पर्क-स्थापन इस्लाम में केवल पश्चिम द्वार से ही होता है। इस परम्परागत दावे को कि ताजमहल मूलतया मकबरे के रूप में ही प्ररम्भ किया गया था, स्वीकार न करने के लिए यह अत्थनत महस्वपूर्ण सूत्र है।

कतिपय अपवादीं को छोड़कर मध्यकालीन मुस्लिम-स्मारक प्राय- मकवरों के रूप में ही हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इन बहिर्मुखी बादशाहों ने मकबरे तो अनेक बनवाए किन्तु कोई प्रासाद कदाचित् ही बनवाया हो। यह और भी आश्चर्य की बात है कि जिस वंशज ने अपने पूर्वज के लिए विशाल मकबरा बनवाया, प्रचलित परम्परा के अनुसार वहीं उस पूर्वज के शासनकाल में उसके रक्त का प्यासा रहा। तर्क के रिल्ए यदि हम उपरिलिखित दोनों बातों को सत्य मान लेते हैं तो मकबरे बनाने को इस पद्धति में किसी प्रकार की एकरूपता एवं समता तो होनी ही चाहिए थी। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमें तथाकथित हुमायूँ, अकबर और मुमताज् के मकवरों की परस्पर तुलना करने दीजिए। हुमायूँ कठिनाई से भारत में पुन:स्थापित हुआ ही या कि छ: मास बाद उसकी मृत्यु हो गई। अतः इसका बहुत बड़ा साम्राज्य होने की शेखी नहीं बचारी जा सकती। किन्तु फिर भी दिल्ली में वसका कथाकथित मकबरा एक बड़े भारी प्रासाद-भदृश ही है। अकबर जो मुगलों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, सिकन्दरा में उसका भक्तवरा तुलगत्यक दृष्टि से बहुत ही साधारम है। शाहकहाँ की द्वितीय पत्नी मुमताना तथा उसकी सहस्रों रखेलों में से एक, सर्वोत्तम मकबरेवाली है। भव्यता और वैभवपूर्णता में ताजमहत्त, हुमायूँ का मकबरा तथा अकबर का मकबरा क्रमश प्रथम, द्वितीय तथा एतीय श्रेणी के हैं।

қөт,сомп

अब पाठक श्वयं ही सीच सकते हैं कि जिनके ये भवन मकबरे कहे जाते हैं क्या इतिहास में भी उनका स्थान इसी ब्रेजी में है? यह भी स्मरण रखना चाहिए हैं क्या इतिहास में भी उनका स्थान इसी ब्रेजी में है? यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वे सब भवन राजप्रासाद हैं और पूर्णतया हिन्दू शैली के हैं। इससे यह स्पष्ट ही कात है कि प्रश्ने तो केवल जो कोई राजपूत प्रासाद या मन्दिर हाथ लग जाय उसी को सब गाहने के लिए उपयोग में लाने का है न कि कोई नथा मकबरा निर्माण करने का। यहाँ कारण है कि जिस व्यक्ति की स्पृति में वे मकबरे सँजोये हुए हैं न हो से उसके महत्व के अनुरूप हैं और न ही उनमें कहीं एकरूपता या समता है। प्राप्त पुल्लिम शासक की मृत्यु के बाद होनेवाला संक्षोभ और परस्पर विनारतकारी समर्थ से भी किसी प्रकार के विशेष मकबरे के निर्माण की सम्भावना समाप्त हो बातो है। किसी का भी कोष पर एकाधिकार नहीं रहा, और यदि रहता तो भी उच्छाधिकार का युद्ध जीतने की अपेक्षा वह अपने मृत पूर्ववर्ती को गासने के निरोक्षण-परिक्षण कीन और किस प्रकार करता?

परम्या विशेषी बातों, भात कल्पनाओं और असंगतियों के ताने-बाने से बाब क्या का को पट बुना गया है, उसमें केवल एक ही विशेष उल्लेखनीय तत्व ऐसा है को आधुनिक पा मध्यपुगीन वर्णनों और को मुस्लिम इतिहासकारों अथवा गैर-मुस्लिम इतिहासकारों की स्वनाओं में सदैव एक ही रूप रखे हुए है, वह निर्मिवाद एवं प्रश्नरहित विवरण है, 'ताज' के स्वामित्व के विवय में कि वह मानसिह के पोत्र अपसिह का बा। वहीं से वर्तमान जयपुर राज्य-परिवाद का निर्मिन हुआ वा।

यह भी भ्यान में रखा जा सकता है कि नई दिल्ली कर तथाकथित हुमायूँ का मकबर अभी भी 'बयपुर सम्पत्ति' का भाग माना जाता है। इसलिए जयपुर के किन्दू शामकों के दिल्ली में जो प्रासाद थे, उनमें से यह एक था। उसी परिवार का आगर में डाबमहल नामक प्रासाद था। केवल ताजमहल की भव्यता, विशालता का मैन्दर्य दिल्ली के स्थारक से बढ़कर होने के अतिरिक्त शिल्मकला की दृष्टि से देनों सभाग ही है।

कारकहाँ द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने से पूर्व 'शाज'-सम्पत्ति पर वर्णान का निर्विवाद भ्यामित्व नितान्त निर्वयात्मक विवरण है। वास्तव में विशाल क्य में इस्से सम्पुष्ट उपस्थित प्रमाणों में 'ताव'-सम्पत्ति पर क्यसिंह का स्वामित्व सबसे बड़ी मेखला अववा घुरी है जिस पर सारा मामला प्रचलित धारणानुभार शाहलहाँ द्वारा मूल रूप में बदलकर पूर्वकालिक राजपूत उद्गम को और उन्मुख हो जाता है।

कोई भी न्यायाधिकरण नहीं सासारिक ज्ञानवान् ध्यक्ति पीठासीन हीं और जो अपने निर्णय को मनगढ़ना कल्पनाओं से प्रभावित नहीं होने देते हों, वे ताज-सम्मित्त को सर्वसम्मत बात को तुरना हो अत्यना महत्वपूर्ण रूप में देखेंगे। इतिहास के विद्वानों ने इसी स्थल पर विशेष रूप से भूल को है। यह मानते हुए कि ज्ञाहजहाँ ने वास्तव में ही मकवग्र बनवाया था, तब वे पूर्णतया कल्पना करते गए कि उसने केवल जयसिंह से भूमि का एक खालों टुकड़ा ही लिया था। किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म विदेचन के आधार पर हम जान चुके हैं कि ताज की कथा आदि से अन्त तक मनगढ़ना है। इसिलए इसका एकमेच निष्कर्ष यही है कि ज्ञाहजहाँ ने पूर्वनिर्मित प्रासाद को अधिकृत कर मकबरे के रूप में उसका दुरुपयोग किया।

यद्यपि हम यह पर्यवेक्षण कर चुके हैं कि जयसिंह का स्वामित्व इस विषय का समाधान कर देता है तदिप ऐसे अनेक अन्य प्रमाण भी हैं जो हमारी इस धारणा को निश्चित बल प्रदान करते हैं कि ताजमहल का निर्माण राजपूत प्रासाद के रूप में हुआ था। ताजमहल के भीतर की सारी चित्र-यचनिका भारतीय पुष्प शैली के आधार पर है।

यदि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया होता तो उसने कभी यह अनुमति नहीं दी होती कि जिस मकबरे में उसकी भली दफन है, उसकी बिन्न-यवनिका प्रमुख कम से भारतीय पुष्प-शैली पर आधारित हो। यह तर्क नितान असगत है कि वाजमहल पर कार्यरत कमंचारी हिन्दू थे। अतः इसकी सजावट में हिन्दू पुष्प शैली समिमित हो गई। यह स्मरण रखना चाहिए कि वादक सदा गृहस्वामी की आज्ञानुसार ही अभनी धुने बजाया करता है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि जब विवंगत आत्मा को शान्ति का प्रश्न है तब ताजमहल के स्थांकन में तिरस्कृत दिवंगत आत्मा को शान्ति का प्रश्न है तब ताजमहल के स्थांकन में तिरस्कृत सम्प्रदाय के लक्षणों तथा पुष्पों का ताज की अलंकृत सजावट में समावेश कभी भी अमेक्षित नहीं हो सकता था। वास्तव में मकबरे को सजावट के साथ बनवाने तथा अमेक्षित नहीं हो सकता था। वास्तव में मकबरे को सजावट के साथ बनवाने तथा अमेक्षित नहीं हो सकता था। वास्तव में मकबरे को सजावट के साथ बनवाने तथा अमेक्षित नहीं हो सकता था। वास्तव में मकबरे को सजावट के साथ बनवाने तथा अमेक्षित नहीं हो सकता था। वास्तव में मकबरे को सजावट के साथ बनवाने तथा उसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने को सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने की सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्पूर्ण विचार ही इस्लामी सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नमूने बनाने का सम्प्रदाय तथा सम्प्रदाय तथा परम्परा के वसमें शानदार नम्परा सम्प्रदाय तथा परम्परा के वस्तव सम्परा सम्परा

तातमहल मन्दिर भवन है

жет,сомп

बने रहने देने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं रह गया था, क्योंकि उसने तो 'मृर्तिपृक्तक' का महत्स अपने अधीन किया था।

जो लोग यह तर्क देते हैं कि मुसलमान शासकगण अपने स्मारकों में हिन्
होलों और कला को स्वतन्त्रतापूर्वक अपनाने देते थे, उनको यह अवश्य विदार
करना चाहिए कि बांसवीं शताब्दी में भी जबकि कदिवादिना की भार कुन्द हो गई
है, मुस्लिमों का कोई भी वर्ग अपना मकबरा या मस्जिद मन्दिर की शैलों में बनाने
को कल्पन अच्छा सहस नहीं करेगा।

हिन्दू कर्मकरियों को नियुक्ति के आधार पर ताज के अलंकृत नभूनों में हिन्दू क्याकन एव पुष्प-सजावट की विद्यमानता की तर्कसंगत उहराना दूसरे आधार पर भी निर्द्यक है। प्रचलित मुस्लिम अधिलेखों (जिन्हें हमने काल्पिनिक सिद्ध कर दिया है) में ताज के डिजाइनर तथा कलाकारों के रूप में मुस्लिम नामों को भी मूर्वी प्रमुत को है, लिन्दू कलाकृतियों के प्रति उनका प्रेम अथवा रुझान होने कर तो प्रश्न हो नहीं। यह तो अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि भारत के प्रत्येक मुस्लिम कामक का प्रथम एवं प्रमुख उद्देश्य भारतीय मन्दिर, कलाकृतियों, लेख, काल्य, सस्कृति और धर्म को नष्ट करना था। ऐसे शासक अपने स्मारकों में भारतीय कला के नमूनों और लक्षणों को किस प्रकार सहन कर सकते थे अथवा उनको प्रोत्साहन दे सकते थे? यह मब विचार हमको यह विश्वास दिलाने में समर्थ होने चाहिए कि विद्यासकों तथा शिल्पकों ने सामान्य कम से ही व्यर्थ की धारणा पर मध्यकालीन मिन्नदों और पक्षवों को मीलिक मुस्लिम निर्मिति समझकर उन भवनों के मूल को कोजने को आवस्यकता ही नहीं समझी।

यां सबसे बुरी बात है वह यह कि अब इन इतिहासओं और शिल्पओं को अधका ब्टाइरकों द्वारा अपनी भ्रान्त का हान हुआ कि लिखित दावों के विपरीत ये भवन उन लोगों की पृत्यु से भी पहले विद्यमान थे, जिनके ये मकबरे समझे जाते हैं, तब उन्होंन अनुमानतया यह स्मब्दीकरण दे दिया कि मृतक ने स्वयं ही भरणपूर्व अपनी कर सुदया शी थी, इस प्रकार माण्डू (भध्य भारत) भें होशंगशाह का मकबर, मिकन्दरा में अबबर का मकबरा और दिल्ली में गियासुदीन तुगलक का मकबरा—ये उन बादलहों द्वारा स्वयं बनवाय कहे जाते हैं जो किसी को भी फरेसी मा स्वटकाने के लिए कभी भी तैयार रहते थे, या जीवित रहने पर मनसर्जी करते में तथा सोकते थे कि मैं हो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी मरनेवाला पहीं। यह

विश्वास करना भद्देपन की पराकाष्ट्रा है कि मृतक बादशाह ने स्वयं अपने मकसो बनवाए। इससे तुच्छ और उपहासास्यद और कुछ नहीं हो सकता। सीधा, सत्य और अकाद्य स्यष्टीकरण यह है कि एजपूरों के बनवाए हुए पुराने भवनों को मुस्लिम बादशाहों को दफनाने के उपयोग में लाया गया। क्योंकि यह ज्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं मालूम होता था कि जो अपने जीवनपर्यन्त शासन करते रहे उनके उत्तरिक्षारियों द्वारा कोई उचित स्यान उनके दफनाने के लिए नहीं दिया गया। इसिएए उन उत्तरिधकारियों ने झुठे विवरण लिखकर रख दिए कि उन्होंने अपने पूर्वजों के नकबरे बनवाए जैसा कि जहाँगीर दावा करता है कि उसने अकबर का मक्बरा बनवाया। इतिहासजों और शिल्पजों को अब पता लग गया है कि वे उल्लेख अहाँगीर और उस जैसे अन्यों के कि उन्होंने अपने पूर्वजों के मकबरे बनवाय प्रस्तुत कर दिए। अब समय आ गया है कि ऐसी विकृतियों एवं देशों को, ये चाहे जानबूझकर किए गए हों अथवा सहज ही बन पड़े हों, उनकी भारतीय इतिहास की पुस्तकों में से निकाल दिया जाना चाहिए।

ताजमहल की आलंकारिक रेखाओं में यत्र-तत्र कमल खितरे पड़े हैं, हिन्दुओं के लिए कमल न केवल परम पवित्र हैं अपितु हिन्दू आलंकारिक कला के वे अभिन्न अंग हैं। उनकी विद्यमानता इस बात पर पुनः बल प्रदान करती है कि वाजमहल का मूल राजमूती ही है।

जयसिंहपुर नगर की चारदीवारीवाली दीवार भी बिना किसी व्यवधान के लगतार ताजमहल के चाउँ और विद्यमान है, यदि शाहजहाँ ने ताजमहल की मक्त्रमें के रूप में बनवाया होता तो उसकी चारदीवारी शान्ति एवं एकानाता की दृष्टि से नगर की चारदीवारी से सर्वधा अलग और नई होती। क्योंकि ताजमहल बारदीवारी से सटा हुआ है अत: यह तच्य हमारी इस खोज की पुनर्पुष्टि करता है कि ताजमहल प्रासाद अधवा मन्दिर के रूप में नगर का ही एक भाग है। ताजमहल (प्रासाद अधवा मन्दिर) का मुख्य प्रवेश-द्वार भी जो आजकल ताजगंज कहा जाता है उसी विशाल द्वार की और से ही है। बाराणसी में काशी विश्वनाथ नाम से जाना बानेवाला प्रसिद्ध शिव मन्दिर नगर का ही एक भाग है और उसका प्रवेश-द्वार कार के अन्दर से ही है।

बाट और नावहें के उतरने के स्थानों की ताज के निकट विद्यमानता भी इसी

жет,сом

अवस्थानी निकर्ष की ओर संकेत करती है कि ताजमहत्त प्रासाद हो था. २२ भूगभस्य कमरे जहाँ मकसरे के लिए अनावश्यक है वहाँ प्रासाद में उनको निताना आवश्यकता है। यही बात बसई स्तम्भ तथा अनेक संलग्न छत्रों, जिनका

उल्लेख पहले किया जा चुका है, के लिए भी लागू होती है। अमिक सब विवरण इस बात पर सहमत हैं कि शाहजहाँ के इसको लेने से

पूर्व 'ताब'-सम्पत्ति का स्वामी जयसिंह था, किन्तु वे इसके अधिग्रहण के सम्बन्ध में एकमद नहीं हैं। हम देख चुके हैं कि शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार मुल्ला अब्दुल हमीद लिखता है कि ताजप्रासाद का विनिमय शाहजहाँ के उपनिवेश में कहीं एक और अच्छे भूखण्ड के लिए किया गया था। किन्तु बी. पी सबसेना अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि "भूखण्ड नाममात्र के मूल्य पर अधिग्रहण किया गया।" यह उल्लेखनीय है कि अब्दुल हमीद यह नहीं लिखा पाया कि विनिधव में कौन-सा भूखण्ड दिया जैसे कि सक्सेना यह नहीं लिख पाए कि कितना नाममात्र का मूल्य चुकाया गया।

शाहनहाँ को प्रक्षिपाश अथवा शुठा वर्णन लिखने के लिए आदेश देने में किसी प्रकार का सकीच नहीं था। यह बात इतिहासकार जानते हैं। शाहजहाँ जब राजकुमा स तक उसने अपने शासक पिता जहाँगीर से विद्रोह किया या। अतः कहाँगीर को आज्ञानुसार शिखवाए गए जहाँगीर के शासन के वर्णनों में शाहजहाँ के विषय में अत्यन्त निकृष्ट तथा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। जब शाहजहाँ गरी पर बैटा उस समय आधिकारिक रूप में प्रसारित उस इतिहास की प्रतिलिपियें मभी दरवारियों के पास विद्यमान थीं। इस प्रकार का विनाशक इतिहास, शाहजहीं के ज्ञासन प्रारम्भ करने के उपएन्त भी दरबारियों के पास रहे, यह उसकी सह्य नहीं **या। इम्मीलए उसने जालो जाहाँगीरनामा लिखने का आदेश दिया और उसे** अपने पिता के आदंत पर लिखे गए इतिहास के स्थान पर प्रसारित करवाया। अतः यह कार्र बारवर्ष को बात नहीं कि पदि रहस्यमय हाजमहल बनाने का श्रेय प्राप्त करने के लिए सहकारों की प्रेरण्य और प्रोत्साहन से झुठा एवं बनावटी विवरण लिखण लिया हो।

शन: यह दक् प्रस्तुत किया जाता है कि पश्चिमी एशिया में कुछ ऐसे

**इमारक हैं**, जो मध्यकालीन भारत के समरूप यथा तथाकथित कुतुवर्गतार और जाजमहल के समान हैं, इसलिए भारत के वे भुसलमान जासक ही हो सकते हैं जिन्होंने इन स्मारकों का निर्माण कराया। इस विचार के पोषक यह सहज ही भुला हेते हैं कि मुहम्मद गजनी, तैमूरलंग तथा अन्य आक्रामकों ने अभिलेखों में यह क्वीकार कर रखा है कि भारत में प्रवेश करते ही भारतीय नदियों के घाट देखकर ही उनको आँखें फटी-सी रह गई। मन्दिरों और प्रासादों का तो कहना हो क्या। भारतीय निपुणता एवं श्रम को तुलना में पश्चिमी एशिया की भवन-निर्माणकला तो प्राचिक अवस्था में ही थी। जब भारतीय क्षत्रियों ने पश्चिमी एशिया पर अधिकार किया हो उस समय विस्मयकारी स्मारकों का निर्माण किया गया। किन्तु उनके शासन में शिथिलता के कारण विद्रोह का युग प्रारम्भ हो गया। विस्तृत रूप से कोलाहल और विध्वंस के कारण अज्ञान्ति फैली जिसमें समस्त कला और शिक्षा का विनाश हो गया। अपने भूखण्ड में जीवित रहने का साधन अनुपलक्ध होने के कारण और कोई भी कार्य शान्तिपूर्वक सम्मन्त न हो पाने के कारण बड़े बड़े सरदारों के नेतृत्व में बड़े दलों के रूप में भारत जैसे समृद्ध देशों पर ललचाई आँखें दौडा ।

हाजमहल मन्दिर भवन है

अपने आत्मचरित में तैमूरलग ने लिखा है कि हिन्दुओं का सहार करते समय वह पत्थारों के कारीगर तथा भवन-निर्माण से सम्बन्धित अन्य कर्मचारी एवं कलाकारों को छोड़ दिया करता था ताकि उन लोगों को पंजाब तथा अन्य उत्तरी क्षेत्रों के मार्ग से पश्चिम एशिया में ले जाकर उनसे जैसे उसने भारत में विशाल स्मारक देख हैं, उनके समान भव्य मकबरे और मस्जिदें बनवाई जा सकें।

क्योंकि तैमूरलंग तथा अन्य आक्रमणकारी एक समान पद्धति का अनुसरण कार्त रहे इसलिए तैमुरलंग का पर्यवेक्षण उस पद्धति का परिवायक है जिसमें समस्त मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारी सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में भारतीय शिल्पतों को पश्चिम एशिया भेजकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर उन्हें वहीं बसाकर भारत से लूटे गए वैभव और उपकरणों के पाध्यम से वे पश्चिमी एशिया में स्मारक निर्माण के लिए उन्हें विवश करते थे।

<sup>।</sup> विस्ते बांच दि सहस्यों बांच देहती, तेसक हो, सी पी, सबसेना ।

लेखक को पुस्तक 'भारतीय इतिहास को भवकर भूलें' में एक विकिन्द अध्याध में इस विकय पर विस्तार से चर्चा की गई है।

Kul'com

भारतीय इतिहास और जिल्लाकला के विद्वान् तथा विद्यार्थियों को यह अनुभव करना कहिए कि भारत अरब शिल्पकला के सिद्धांत को विपरीततया लागू करने को आवश्यकता है। भारत के स्थारक भारत-आब शैली की मुसलमानी नकल और क्यूने पर बने होने को अपेक्षा अरब क्षेत्रों के स्मारक ही भारतीय नमूने पर भारतीय डरकरकों तथा धन को सहायता से भारतीय कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। इससे भारतीय मध्यकालीन स्थारकी से पश्चिमी एशिया के देशों में पाए जानेवाले स्मारकों को समानता, यदि यह है तो, का स्मन्टीकरण हो जाता है।

उपांतिकांत्रत माध्य के आधार पर यह सिद्ध कर देने पर कि तथाकथित क्तबमहत्त्व मृत्यतया मकवर। नहीं किन्तु मुस्लिम-पूर्व का प्रासाद है, यह खोज करना उपयुक्त होगा कि इसे किसने और कब बनाया। इस सम्बन्ध में कदाखित् १६३० के लक्षण वयपुर राजवराने और फलेहपुर सीकरी नाम से ज्ञात स्थान के संस्थापक प्तोकस्वात राजपूरों के 'पोबोखाना' (अभिलेखागार) में प्राप्त अभिलेख कुछ प्रकार डामने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उन अभिलेखों तक जिन लोगों की महुँच है वे उनको पड़ सकते हैं। ऐसा प्रयत्न निश्चित हो फलदायक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि मध्यकालीन इतिहास को कि वर्तमान में भ्रामक और योजनाबद्ध बद्दक्त का बाम-सा बना हुआ है, उसके अनेक रहस्यों का भेदन भी करेगा।

को यह समझते हैं कि शावपहल भवन का नाम इसके नीचे दफन की गई मुमलक महल के नाम पर है, वे भूल करते हैं। प्रथमत:, वह उसके अन्दर दफन हो न हो दिनोक्त, उसका नाम मुमतान महत्व नहीं अपितु मुमतान-उल-जमानी बा वृत्तीयतः, फारमी लिपि में मुमतास के नाम का अन्तिम अक्षर 'सा' है जबकि कब का 'क', प्रमानिए ताल कब्द मुमताक से लिया गया नहीं है। उस धनी विधवा के समान विसक्तों सम्पत्ति लूट ली गई हो, उसकी समस्त शोभाकारक वस्तुओं से हान अपने कन कप में, करण तथा विषयम ताजमहल आज भी भव्य दिखाई पड़ती है। अपनो स्वासित भवाता के दिनों में तो यह कैसा अनुपम, अवर्णनीय भवाता क्षं का का समुख्य प्रतीत होता होगा, अबिक यह जगमगाती अचल वस्तुओं, क्य नक वस मूक्षों-वध दुर्लभ पुक्रों से पूरित उद्यान, रतन-दुर, सोने की रेनिंग, राजबंदित संगमरमर को कालियाँ तथा ज्योतित मयूर-सिंहासन-से सुमाध्य छ। प्रस्के देक्षे बलशाली राजपूर शासक परिवार की महानता से प्रतिष्यत्ति होती स्वी।

चान्त्रियों का जो समृह आगरा रेलवे स्टेशन से अथवा वस अहुह से दिन सन नाज को देखने आता-जाता रहता है वह एक नहीं अनेक प्रकार में दास्तव में 'भयकर' है। ऐसे दर्शकों द्वारा अल्प मात्रा में नहीं अपितु विशाल परिमाण में भ्रामक ताजकमा का प्रसार होता है। प्रचलित विवरण के आधार पर ताज के सम्बन्ध में सामान्य पर्यटक जब तक ताज पर पहुँचता है एहले हो वह मुग्यावस्था को प्राप्त हो चुका होता है। उसकी विचार-शक्ति क्षीण हो जाती है और वह विचारशक्ति तम और भी शील हो जाती है जब वेतनभोगी अथवा स्वयसवी सूचना -प्रदाता होते की भौति रटे हुए वाक्यों द्वारा उसके कानों को भर देता है।

ताजमहरू भन्दिर भवन है

पर्यटक इतना पूर्णतया व्यय, मन्दर्भत, भ्रमित, त्रस्त और मुख्य हो जाता है कि वह ताजमहल के भूगर्भ के मकबरे, धरातल को नकली कई और नकली कहीं के कपर पहली मंजिल में २० कक्ष और अञ्चकोणीय संगमरमर भवत के विषय में बिलकुल ही भूल जाता है। यह मोती-सा स्वेत संगमरमर का राजपूती प्रासाद था। केवल मात्र परिवर्तन जो ज्ञाहजहाँ ने किए लगते हैं, वे हैं मेहराबों को सपाट दोवारों पर कुरान की आयतें खुदवाना, भूगर्भ में दफन के लिए टीला बनवाना तथा मयुर-सिहासन-कक्ष में नकली कह बनवाना। प्रचलित विश्वास के विपरीत कुरान को आयर्ते बहुत थोड़ो, वह भी सपाट दीवारों पर कुछ ही मेहराबों पर खोदी गई

वाज से वापस आनेवाले यात्री सामान्यतया यही धारणा बनाकर आते हैं कि वहाँ भूगर्थ में कब के लिए एक कक्ष है और एक कक्ष उसके कपर नकली कब के लिए है। यदि उन्हें यह बताया जाए कि तीनों संगयरमर के फशौँ पर कुल मिलाकर रेर से भी अधिक कमरे हैं जो कि प्रासादीय विशालता के अनुरूप हैं. तो ये आस्वर्य व्यक्त करने लगते हैं।

किन्तु यही सब नहीं है। संगमरमर के चबूतरे के नीचे यमुना के समतल वक कदाचित् ३ और मंजिलें हैं जिनमें अनेक कमरे हैं।

जैसे ही कोई व्यक्ति नगर से ताज की और प्रस्थान करता है ताज परिसीमा पद्यपि बाहरी प्रवेश-द्वार से भी आधा मील दूर रहती है तदपि उसे मार्ग से दाई ओर केवल दस गज की दूरी पर लाल पत्थर का स्तम्भ पृथ्वी में आधा गड़ा हुआ स्पन्ट दिखाई पहता है। पाषाण-स्तम्भ से ऊँचे उठते हुए भू-भाग पर उभरती हुई एक पेवार देखी जा सकती है जो डाभर की सड़क के साथ विषय कोण पर ओक्सल हो

MODITBY

काती है। दोनों ओर आसपास वने घास से दबे मिट्टी के अनेक टीले आज भी अपनी कवा कहते हुए दीख पड़ते हैं। जिस समय ताज राजप्रासाद के रूप में था और उसे मकबरे के रूप में परिणत नहीं किया गया था, उस समय ये टीले स्पष्टतया सुरक्षात्मकता के प्रतीक थे।

उक्त स्तम्भ यह प्रकट काता है कि बुजों से युक्त एक अन्य सुरक्षात्मक दीचार से ताज के चारों और का विस्तृत क्षेत्र परिवेष्टित था। यह दीवार ताज के चारों ओर खवासपुरा और वयसिहपुरा बस्तियों से लगी हुई होगी। कहने का अध्याप है कि ताज तो ज्ञासक का प्रासाद था और उसके चारों ओर नागरिकों के आवास थे। स्तम्भ के दोनों ओर मलबा, जिससे कि यह दीवार दब गई है, साफ करवाकर इस क्षेत्र में खुदाई होनी चाहिए।

बाहरी प्रवेश-द्वार पर नगर से डामर के मार्ग द्वारा जैसे ही कोई व्यक्ति स्थापत-आयतन पर पहुँचता है, वहाँ पर लाल पत्थर के अनेक मण्डप हैं। यह सब यह प्रकट करता है कि भक्तदरे के कप में निर्माण से दूर ताज प्राचीन आगरा नगरी का केन्द्रीय प्रासाद था।

शाहकहाँ स्थभावतया इस भव्य भवन को राजपूती आवास के रूप में सहन न कर भका हो उसने निर्वय किया कि उसे आवासीय प्रयोजन के लिए सर्वया अनुषयुक्त बना दिया जाए और उसने इसको मकबरे के रूप में परिवर्तित कर दिया, अतः राजपृत प्रामादों एवं पन्दिरों को पकवरों में बदल देने की भारत में मध्यकामीन १०० वर्ष की पुरानी परम्पत में ही ताजमहल भी एक कड़ी है। यही सब निकटनम फतेहपुर सीकरी में भी दीहराया गया।

प्रचलित काब-कवा में कुछ लोगों के मस्तिक इतनी बुरी तरह अमित हो चुके हैं कि वे जाहजहाँ के मुमतान के प्रति प्रेम को ही ताज के निर्माण का कारण मानका जात्मतुष्ट रहना चाहते हैं, अपेक्षया इसके कि ताल के मूल के सम्बन्ध में बामांत्रक विकास को स्वीकार करें। वास्तव में तान का मूलतया राजप्रासाद होता अधिक तोभनीय और सम्भाव्य है अपेक्षमा शोकजनक मकबरे के। किन्तु जी इतिहास को अपेका अन को तथा सत्य की अपेका रूदि को अधिक श्रेयस्कर समझडे हैं बनका न कोई उपचार है और न उनसे कुछ कहा जा सकता है। ऐसे लोगों में सामान्य पाठक एवा वे जो स्वय को इतिहास का अध्येता, विशेषत्र और विद्वान् मान्हे हैं, भॉम्मिलिट हैं , अन्य उन्युक्त मस्तिकत्वाले व्यक्ति तो पिछले पृथ्वी ताबसहल मन्दिर भवन है

में दिए गए साक्ष्य पर अवश्य ही गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

किन्तु प्रस्तुत पुस्तक को उस भवन के इतिहास के सम्बन्ध में जिसे वर्तमान वें ताजमहल कहा जाता है, अन्तिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। वास्तव में नई दिशा की ओर यह प्रथम प्रयास है। जो खोजने में हम सफल होने का दावा करते है वह यह कि ताजमहरू सत्रहवीं शती का मुस्लिम मकबरा नहीं अधितु प्राचीन हिन्दू भवन है। इसका निर्माण मूलतया मन्दिर अथवा प्रासाद अथवा मन्दिर-प्रासाद परिसर के रूप में हुआ इस विषय में हम स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इन अध्य प्रवन के प्रत्येक कोने को देखने के लिए न तो हमारे पास साधन से और न ही अधिकार।

पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि हमने अपनी प्रथम पुस्तक 'ताजमहल राजपूत प्रासाद या' की भूमिका में अस्पष्ट अनुमान प्रकट किया था कि ताजमहल बौधी इती का हिन्दू प्रासाद हो सकता है। जब हमने बादशाहनामा में यह स्वीकृति पढ़ी कि ज्ञाहजहाँ ने यह भवन, जो मानसिंह का भवन कहा जाता या, उसके पौत्र जपसिंह से अधिग्रहण किया तो हमें अपने अनुमान की सत्यता प्रतीत हुई। यद्यपि इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस हिन्दू शासक ने इस भवन को बनवाया था।

कालानार में हमें बटेश्वर अभिलेख देखने की मिला जिसमें उल्लेख है कि ११५५ के लगभग आगरा के आसपास भगवान् शिव का स्फटिक खेत मन्दिर बनाया गया।

अब यह अन्य शोधकर्ताओं तथा शासकीय पुरातस्व विभागवालीं का कर्तव्य है कि वे ताजमहल के हिन्दू इतिहास को खोज निकालें। हमें इस बात का पूर्ण सन्देह है कि शाहजहाँ ने ताजमहल के हिन्दू मूल से सम्बन्धित मूल्यवान् प्रमाणों को सगमरमर के चब्तरे के नीचेवाली मजिल में, जिसमें कहा जाता है कि मुमतारा को वास्तविक कब है, दबा दिया है। कीन ने लिखा है कि जो दो सीढ़ियाँ नीचे की और जाती हैं उनको अवरुद्ध कर दिया गया है। सौभाग्य से अब उस मंजिल के नदां-तट की ओर की सीदियों से जाया जा सकता है। किन्तु उस मंजिल का मुख्य भग सोधे संगमरमर के चब्तरे के नीचे होने के कारण उसे शाहजहाँ ने ईंट और वृते से बन्द करवा दिया है।

यदि शाहकहाँ को कुछ छिपाना नहीं था तो वह संगमरमर के चबूतरे के गोंचे यमुना के स्तर तक की मंजिल और सन्भवतया भूतल के नीचे की भूगर्भस्थ Xel com

मॅक्ति को कद नहीं करवाता।

हमारी सोच कि ताजमहल बाहजहाँ-पूर्व का हिन्दू भवन या, को कोई यह

कहका अस्थीकार नहीं कर सकता कि हम दृद्तवा शाहजहाँ-पूर्व के इतिहास की

स्थापन में असमने रहे हैं।

इमाय कह निकार्व कि काहबही ताजमहल का निर्माता नहीं है उतना ही महत्त्वपूर्व है जितना कि किसी न्यायधिकत्य का वह निकर्ष जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति की चोरी के अपराध में दण्डित करता है। न्यायालय का विर्णय केवल इस बात पर अमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायालय यह पता लगाने में समर्थ नहीं हो पाया कि चोरी की गई सम्पत्ति का स्वामी कौन है? क्षाबमहल के निर्मात की खोज करना हथारे अन्वेषण का दूसरा चरण होगा किन् उस प्रचलिए विश्वास को कि काहजहाँ तरमपहल का निर्माता का अमान्य करना इमारी खोन का यह प्रयम महत्वपूर्व चरण है जो भावी खोज को उचित दिशा कर शंकेत देता है।

हव संस्था को न केवल इस बात से सावधान करने में ही समर्व हुए हैं कि को जाहकहाँ को शाबमहल का निर्माता भागते हैं ये बुधे तरह से मूर्ख बनाए गए हैं, आर्पपू इम यह संकेत करने में भी समर्थ हुए हैं कि वाजमहल का निर्माता कोई पूर्वकर्ती हिन्दू सासक का। आगामी छोज के लिए जो अत्यन्त मूरुयवान् सहायता इक्ने प्रदान को है वह है इसाध उस प्रमुख स्वान की ओर स्पन्ट संकेत कर देना को जनमहत्त के मृत के सध्यन्य में रहस्य को बनाए रखने के लिए छिपा दिया गम का

नायी क्षेत्रकार वाजमहत्त के संगमरमर के चन्तरे के पीछे लाल पत्यर के चन्तरे म आएँ काँ धेनों होएँ वर उन्हें भीचे उत्तरने की सीदियाँ दिखाई देंगी. हन दोनों में से किसी भी सीड़ी के नीचे की मंजिल पर पहुँचा जा सकता है।

इसके चीवर का पूरूप विस्मवकारी है। नदी की ओर पहले २२ राजकीय क्यों की चेंका है विसक्ते दोकर्ते तक छतों पर आज भी प्राचीन हिन्दू चित्रकर्ती विक्रम है। भद्रे की ओर कुलनेवाली बड़ी-बड़ी खिड़कियों को शाहजहीं हाउ बेसलीब हैंट और चूने से बन्द करण दिया गया है। यह कार्य इतनी बेरुखी से किया नक है कि हैट कीर चूने को समदल करने के लिए प्लास्टर भी नहीं किया गया और कही-कहीं पर मकान के छिन्द भी विख्यान हैं। यह दृश्य विपरीतहां की शाबमहल मन्दिर भवन है चाम सीमा पर है, क्योंकि ३०० लम्बी शकान्दियों तक ऐतिहासिक कल्पना तहजहाँ को भव्य, स्फटिक स्वेत, कोमल संगमरमर का स्मारक निर्माता का श्रेय

देती का रही है, किन्तु ये छिपे हुए कश्च इस बात की पोल खोल देते हैं कि वह हर लुटेरा और पापी या जो सुन्दर भवन को मंजिलों को भी दीवारों से बन्द करने वें नहीं हिचकिचाया, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब भारत विदेशी

शासक के अधिकार में था हो किस प्रकार भारतीय इतिहास को उलटा-सीधा किया

कसों के आकार-प्रकार १२ से १५ फुट चौड़ा और २० से २२ फुट लम्बा, तया । इस प्रकार अलग-अलग है। ऊँचाई १२ फुट हो सकती है। शाहजहाँ द्वारा विशाल इरोजों को दीवार द्वारा बन्द कर दिए जाने के कारण ये कक्ष अन्यकारयुक्त हो गए हैं। सीदियों के छोरों पर के दो लीह द्वार जब खुलें तभी वहाँ कुछ प्रकाश का प्रवेश हो सकता है।

शाहजहाँ ने इस कार्य में इतनी सावधानी बरती कि लाल पत्थर के चबूतरे को ओर से प्रविष्ट होने पर सीदियों के मुहाने पर लाल पत्थर की शिलाएँ रखकर द्वार बन्द करा दिए। कालान्तर में ब्रिटिश शासन के दिनों में उन शिलाओं को हटा दिया गया। कक्षों को उस पंक्ति की जो नदी के जरावर है लम्बाई लगभग ३०० फुट होगी। भीतर को ओर कक्षों के साथ सटा उतना ही लम्बा बरामदा है जिसे हाइजहाँ की असभ्यता ने अन्धकारयुक्त कर दिया है। वह बरामदा लगभग १० फुट चौड़ा और ३०० फुट लम्बा है। उसका भीतरी किनास वहाँ पर समाप्त होता है जहाँ पर कपर के बरामदे की सगमरमर की चिनाई आरम्भ होती है। उस दीवार पर बरामदे के पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर दो द्वार हैं। ये संगमरमर की भूगर्भस्य मंजिल को ओर बाते हैं। उन दोनों द्वारों को भी बड़ी बेतरतीनी से ईंट और चूने से बिना फास्टर के बन्द कर दिया गया है। उनकी बाहरी परत गिरकर ढेर बन गई है, पर चैंक प्राचीन प्राचीर बड़ी मोटी थी इसलिए कुछ श्रमिकों को लगाकर भराव को ह्य विपाई हुई और बन्द की गई मंजिल का मार्ग खुल सकता है।

मुझे प्रवल सन्देह है कि उन्हों कक्षों में ताअपहल के हिन्दू मूल के प्रमाण को छिपाकर रखा गया है। यह सम्भव है कि शाहजहाँ ने संस्कृत शब्दों एवं हिन्दू वितमाओं को वाजपहल से उखाइकर उन निचली मंजिलों में भर दिया हो और इस इकार उन प्रमाणों को छिपाकर निचली मंजिलों को बन्द कर दिया हो।

**25**%

хөт, сом-

भारत सरकार का मुरातस्य विभाग किस प्रकार शिथिल रहा यह उसका स्थ् अस्त सरकार का उत्तर से बहुत दूर खुले जंगली मैदानों में खुदाई का क्यां करने में वे करोड़ों रुपम प्रतिवर्ष व्यय करते हैं किन्तु अभी तक भी सावगहल के लाल पाचर के बरामदे से नीचे को भूतल तक कदाचित् उससे भी कार्यकर के बल-सार तक की मंजिलों को खोलने में आनाकानी करते जा रहे हैं। उपरितिखित दी द्वारों में लगी ईटॉ को उखाड़ने में सौ रूपए भी कदाचित् व्यय न हों और तब भी स्वय गणामहल के सम्बन्ध में और इतिहास के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित विषे हुए जिलालेख, पाण्डुलिपि, कोश, प्रतिमार्षे और अन्य कक्षों तथा मॅबिलों की ओर कानेवाली क्रिपी हुई सीढ़ियाँ आदि अनेक बहुमूल्य प्रमाक रूपलब्द शॉगे।

इमारी यह खोज कि ताजगहल १७वीं सदी का इस्लामिक स्मारक होने से दूर कह कहीं अधिक प्राचीन हिन्दू प्रासाद है, पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। अनेक पर्यटन अधिकरण और गाइकों ने अब हाजमहल को यौन-प्रेम का प्रतीक बताना बन्द कर दिया है। विशेष आग्रह करने पर अब गाइड लोग प्रचलित परम्पर के विपरीत हमारी खोंच के विषय में भी बता देते हैं।

एक और उत्परेखनीय प्रतिक्रिया पाकिस्तान के उर्दू दैनिक नवा-ए-वका के करवरी १९७४ के एक अंक में प्रकारित एक विवरण से व्यक्त हुई है। उस विवरण में आहंका व्यक्त की गई है कि भारत सरकार ताजमहत्न का नाम अहोक बहुत के रूप में परिवर्तित करने का विचार कर रही है। यह तथ्य उस समय प्रकट हुला का पर्किस्तान को राष्ट्रीय असेप्बली में एक सदस्य ने पाकिस्तान सरकार से माएड किया कि शाम के नाम-परिवर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास शिकापत दर्ज को ।

म्पण्टवा भारतियों का पुलिन्दा इस सारे के विषय में कैला हुआ है। प्रयमकः, भारत सरकार ने ताब के नाम-परिवर्तन के विषय में कभी सीखा ही नहीं, द्वितोपदः, भारत सरकार स्वयमेव ताजमहल का नाम अशोक महल नहीं रख सकती का तक कि का सुनित्यत स्रोत द्वारा यह निश्चित नहीं कर लेती कि ताजमहरी का निर्माण प्राचीन समाद् अलोक ने किया था। तृतीयतः, यदि ताजमहल का नाम परिवर्तित करना ही हो तो पाकिस्तान का इससे कुछ लेना-देना नहीं, क्योंकि वाकमहत्त भारतीय सम्पत्ति है। चतुर्वतः, ३०० वर्ष पुरानी धारणा कि ताजमहत्त ज्ञाद इस्लामिक है, क्योंकि इसका अध्यार मुमताज है, स्वय में असंगत है। मुमताज जब्द का अन्त 'स' से होता है जबकि ताज का 'ज' से, ओ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ताज का मुमताज से कोई सम्बन्ध नहीं है। सर्वाधिक, यह तो सन्देहास्पद है कि ताजगहल के अन्दर भुमताज दफन भी है कि नहीं, क्योंकि सुदूर बरहानपुर में उसका मकबरा सही-सलामत है और इसलिए कि भी समस्त ज्ञाहजहाँ की कहानी में मुमंताज के ताजमहल में दक्ताए जाने की कोई भी तिथि उल्लिखित महीं है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि मुमताश के ताजमहल में दफनाए जाने से भी पूर्व यह भवन ताजमहल नाम से प्रख्यात या जैसा कि समकालीन क्रांसीसी पर्यटक टैवर्नियर ने इसका उल्लेख किया है।

ताजमहल मन्दिर भवन है

#### साक्ष्यों का संतुलन-पत्र

प्रान्त अध्याद में इय ताजमहल सम्बन्धी प्रचलित कथा के पक्ष एव विपक्ष में प्रमाणों का संक्षिणीकाण प्रमान करेंगे जिससे कि पाठक प्रचलित ताल कथा की विकारता एवं अमत्यता को समझ वास्तविकता को जान सकें । हमने ताजगहल के सम्बन्ध में को प्रमान प्रम्मुत किए हैं उनसे वह प्राचीन हिन्दू प्रामाद था और उसे शाहकारों ने आधाराज करके उसमें कुछ व्यर्थ के परिवर्तन कर उसको अपनी एक रखेल के मकबरे के कर में प्रवर्तित किया, उनकी शक्ति और मात्रा का लेखा-क्षंत्रा प्रमृत करेंगे।

प्रकांतिक भारता, कि यह शाहकहाँ था किसने ताजमहल बनवाया, के पक्ष में इम होन प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और वे भी विना किसी पुष्ट प्रमाण के नहीं 🕙

(१) इस म्बीकार करते हैं कि ताज के केन्द्रीय कक्ष में कर्ज़ों जैसे दो मिट्टी के स्तूप है जिनमें से एक शाहजहाँ की सहस्रों रखेलों में से एक मुमतान का होगा, और दूसरा स्वयं शाहनहीं का इसे स्वीकार करने के बाद अब हम अपनी बात की कौर संकेत करेंगे। यह भली भौति विदित है कि ऐसे अनेक स्तूप जरली है। ऐसे स्तृष कभी कभी ऐसे ऐतिहासिक भवनों के बरामदों में भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ किमी भूतक को नहीं दरमाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि मुमताना के दकन किए आपे को कोई तिथि उत्तिवित वहीं है, इसलिए यह सन्देहास्पद है कि अमको वहाँ इफनाना भी गया है कि नहीं। उसके इफन के समय भी उसकी मृत्यु से ६ थाम और मी वर्ष के मध्य बताया जाता है यहाँ तक कि उसके राज के लिए ऐसा विक्रिक्ट भव्य प्राप्ताद स्थारक बनाने की बात के बाद भी धूस प्रकार की सम्पन्ना निताना सन्देह का कारण है। औरंगलेश के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कम्पनी का एक अधिकारी प्रमुखी ने लिखा है कि उसकार का मकबरा खाली है। शबग्रस मन्दिर चवन है

और आस्ता है कि तब इसी प्रकार सुधताल का मकबार भी जाली न हो। इतने हुमार प्रमाणों के होने पर भी इस यह अनुमान लगाने के लिए तैया। है कि वे दो बहबरे मुपतास और काइनडी के हो सकते हैं।

(२) प्रवालत ताब-कथा के पक्ष में दूमरी बात है, मकबर और कुछ वेहराकों के बाहरी भागों में कुरान की आयतें खुदी हुई है। हमारा इन्द्र बात पर प्रमान क्यम यह है कि अजयर नियत 'अवाई दिन का झापड़ा' और दिल्ली को इसक्यित कृतुबयीनार पर भी ऐसी आयतें खुदी हुई हैं, किन्तु उन सब को सलना बास बागा है। इसलिए गांव पर की गई खुदाई दो हमारे सन्दंह को पुष्ट करनेवाला बानों है।

(३) प्रचलित विवास के पश्च में हीसरी बात है कि कुछ इतिहास ताज के विमान का क्षेत्र ज्ञाहजहाँ को देते हैं। इस बात पर हमारी आपत्तियाँ अनेक हैं। इंग्रहासकारों में मुल्ला अब्दुल हमीद जैसे व्यक्ति से केवल अपने सरक्षक की क्रम और प्रसन्ता द्वारा सरलवा से अपनी आजीविका अर्जन करनेवालों में हैं। द्वितंपक, काहजहाँ का अपना दरबारी इतिहास-लेखक मुलला अब्दुल हमीद ताबीरी स्पष्ट कप से स्वीकार करता है कि अर्जूमन्दवानी बेगम उर्फ मुमताश को वार्यासक के जासाद में दफलाया गुगा।

प्रयम्ति कथा के प्रष्ट में दिए गए तर्क कितने असत्य है, यह सिद्ध करने के उपान्त इय आगामी पुन्तों में अपने प्रयत्न तथ्यों का सार प्रस्तुत करेंगे।

इसने पाँच ऐसे स्मन्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो यह प्रस्थापित करते हैं कि क्षत्र प्राचीन हिन्दू प्रासाद है। वे हैं :

शाहबहाँ के दरबारी इतिहासकार मुल्ला अब्दुल हमीद की स्वीकाराँकित।

 मिर्यो पुरुष इसन सिदीकी की पुस्तक 'दि सिटी अणि ताल' में इसी आज्ञय को पुनरावृद्धि की गई है।

 टैवर्नियर का साहय भी यह स्थापित करता है कि मुमतास को इफनाने के लिए एक भव्य प्रासाद अधिग्रहण किया गया और यह मुमताच को दफ्ताए बाने से पूर्व भी विश्वभर के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बा।

 शाहजहाँ के प्रियतामह बाबर के सस्मरणों में मुमतान की मृत्यु से १०४ वर्ष पूर्व, जिसका कि यह मकदय समझा बाता है, वाजमहरू का उल्लेख आया है।

म् ए-साइक्लोपोडिया बिटेनिका का उद्धरण यह सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि तरज्ञपहल-भवन समूह में अदिध्य-कक्ष, अगरक्षी-निवास और अञ्चलाला थे। वे सब प्रासाद के अंग हो सकते हैं, किन्तु किसी मक्तवे के नहीं।

उपरिक्षिक्षित सम्बं के अतिरिक्त हमने परवर्ती पृथ्वी पर अन्य अनेक प्रमाण

प्रस्तुत किए हैं को नित्न प्रकार हैं :

६, तालमहल के नाम का अभिप्राय भवन शिरोमणि अथवा जाज्यहत्यमान पवित्र पीत (तेल-महर-आलय) होता है न कि मकवरा।

- ७. श्वरत के अन्य मुसलमान ज्ञासकों को भगति ज्ञाहजहाँ का ज्ञासनकाल भी विद्रोहों और पुद्धों का काल था। इसलिए उसके पास कोई सम्पर्छ, क्रानि, मुखा अथवा प्रेरणा गर्ही थी जो ज्ञाजगहल जैसे भव्य भवन के
- ं निर्माण की बला सोच सके।
- सहकारों की कामुकड़ा और कूरता भुमवाक, जिसका मकवरा वाजमहल बताब अत है, उसके प्रति विशेष लगाव को असत्य सिद्ध करती है।
- ९. सहनहीं कृद निर्दयी और जिद्दी या अतः कला के प्रति कोमल हदय और ऐसे ब्दान संरक्षक को उदारता उसमें कभी नहीं रही जो कि एव को दक्ताने के लिए किसी भव्य मवन का निर्माण करे।
- १० दरवारी इविहास-लेखक मुल्ला अन्दुल हमीद लाहाँरी किसी वास्तुकार का बल्लेख नहीं करता और को कार्य किया गया उसकी लागत ४० सहस्र लिखवा है। को स्पष्ट प्रकट करता है कि इससे कोई नया भवन की बन्नवा गया।
- ११ कारणहीं, जिसका सामन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है, बाजमहल के निर्माण के सम्बन्धित एक कागज का टुकड़ा भी छोड़कर मही गवा। काल-निर्माण के सम्बन्ध में कोई अधिकृत आदेशों का कलोब भी उपलब्ध नहीं है। पूमि के अधिग्रहण अधवा क्रय-सम्बन्धी कागब-पत्र भी उपलब्ध नहीं हैं। कोई प्रारूप नहीं, न कोई जिल और न कोई स्मीद और न कोई खर्च का लेखा-जोखा ही उपलब्ध है। को कागब-एवं दिखाई गए हैं वे सब बालसाओं हैं, यह पहले ही सिक्ट हो कुछ है।

ताजगहल मन्दिर धवन है

१३. बदि शाहजहाँ वास्तव में ताजमहल का निर्माता होता तो वह मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी को विशेषतया निर्देश नहीं करता कि वह इसके निर्माण का विषय दरबारी इतिहास में लिखना न मूले। क्योंकि ताज को भव्यता और विशालता ज्ञासक-सम्राट् के अन्यतम उपलब्धि के विषय में बेतनमोगी इतिहासकार उल्लेख न करे, यह सम्भव नहीं था।

(३) ऐसे स्वर्गिक भवन निर्माण की शाहजहाँ स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता या यह तथ्य उन मनगदना विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अमिकों को पारिश्रमिक रूप में एक कौड़ी भी दिए बिना केवल बाही और साधारण-सी भोजन सामग्री देकर उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य किया था। टैवर्नियर लिखता है कि शाहजहाँ तो केवल मचान बंधवाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ भी एकत्रित नहीं करा पाया था। कहीं-कहीं यह विवरण मिलता है कि शाहजहाँ ने राजा-महाराजाओं को लागत के रूप में पर्याप्त धन देने के लिए विवश किया। इस प्रकार हिन्दू प्रासाद को मुसलमानी मकबरे में परिवर्तित करने के लिए जो परिवर्तन और परिवर्दन अपेक्षित वे उनके लिए भी या तो श्रमिकों को अत्यल्य वाद्य सामग्री देकर काम के लिए विवश किया गया या फिर अधीनस्थ शासकों पर अधिभार लादा गया।

१४. यदि ताजमहल जैसा भव्य भवन विशेष रूप से किसी संगिनी को दफनाने के लिए बनवाया जाता तो उसकी विधिवत् दफनाने की कोई तिथि होती जो कहीं-न-कहीं अकित हुए बिना न रहती। परन्तु न केवल दफनाने को तिथि का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं अपितु वह अनुमानित समय जिसमें अर्जुमन्दबानो बेगम ताजमहल में दफन की गई, वह भी उसकी मृत्यु के छह मास से नौ वर्ष की अवधि तक का होने से अनिश्चित है।

१५. मुमतारा का जब शाहजहीं के साथ विवाह हुआ उस समय शाहजहाँ की आधु २१ वर्ष थी। उस काल में राजबराने के बच्चों का विवाह उनकी किशोरावस्था में हो हो जाया करता था। इससे यह लक्षित होता है कि अर्जुमन्दबानो शाहजहाँ की किशोरावस्था की पत्नी नहीं थी। इसलिए, इस प्रकार, उसके किसी विशिष्ट मकबरे में दफ्ताए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

жет,сом

- १६, जन्मतया किसी साभारय चराने की होने के कारण अर्जुमन्दवानी किसी विशेष भक्षारे की अधिकारिणी नहीं थी।
- १७. इतिहास इन दोनों में, जैसाकि जहाँगीर और नूरजहाँ में या, किसी विशेष क्रेमाचार का उल्लेख नहीं करता। इससे यह प्रकट होता है कि उसके ज्ञव पर ताब के निर्माप की कथा को सत्य सिद्ध करने की दृष्टि शे दशके प्रेयाचार को कल्पित कथा प्रचलित की गई।
- १८. शाहकहाँ कदापि कला का संरक्षक नहीं था। यदि वह ऐसा होता तो विन्होंने इसकी पत्नी के लिए परिश्रमपूर्वक मकबरा बनवाया या वह निर्देशता से उनके हाथों को कटवा न देता। कोई कलाप्रेमी, विशेषहरू भी अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोकाकुल हो, वह परिश्रमी कारीगरों को अगरोत करने का उत्साह प्रकट न करता। किन्तु अंगहीन करने की कथा स्मन्तामा सत्य है, क्योंकि बिना किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिए केवल अन्यत्य खाद्य स्वयती पर, अपने हिन्दू स्वामी से अपहत प्रासाद को मकबरे में बदलवाने में निर्देशतापूर्वक कार्य कराने के विरोधस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया या।
- १९ इतिहास में इस बाद का कोई ठल्लेख नहीं है कि शाहजहाँ का मुमताय के प्रति कोई विजेष लगाव था। वास्तम में इतिहास बताता है कि वह तो अपनी पुत्री से लेकर नौकरानियों तक अन्य अनेक औरतों के पीछे भागा करता थः।
- २०. पुष्ट भाग में बाट का होना यह सिद्ध करता है कि वह प्रासाद था, एकश्य वहीं।
- २१. केदीव सगमरमर भवन में २३ कक्षों की विद्यमानता संगमरमरी प्रासाद होते का मुचक है को कि एकबरे के लिए निवान्त अनुपयोगी है।
- २२. शक्यहरू का रेखाकर, प्राचीर भारतीय वास्तुकला-पद्धति के अनुसार हुना है।
- २३. समस्य ताब मबन परिसर के दो भूगभीय यंजिलों, कपरी यंजिलों तथा इसके अनेक स्टम्पों में ३५० या इससे भी अधिक बरामदेयुक्त कमरे हैं को स्वष्टकका यह सिद्ध करता है कि इसका निर्याण प्रासाद के लिए हुआ

# ताजमहल मन्दिर भवन है

२४. अनेक संलग्न भवन, आरक्षी-निवास और अतिथि-कक्ष आदि प्रयाणित करते हैं कि यह प्रासाद है। ताज-परिसर में मनोरंजन-मंहप की विद्यमानता मकबरे में कभी नहीं हो सकती, वह तो केवल प्रासाद में ही हो सकता है।

२५. ताज-परिसर में एक नक्कारखाना भी है। किसी मकबरे में नक्कारखाना न केवल वयर्च अपितु वह निताना अनुपयोगी है, क्योंकि मृतात्मा को शान्ति और विक्राम की आवश्यकता होती है। इसके विषरीत राजप्रासाद में नवकारखाने का होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि अतिथियों के स्वागत तथा विदाई के समय उनका उपयोग होता है, नगरवासियों को राजाज्ञा की घोषणा की सूचना देते समय उनको एकत्रित करने के लिए भी उसका उपयोग होता है।

२६. ताज-भवन परिसर में एक गोशाला भी है जो हिन्दू राजकीय भवन का

एक भाग होती है।

२७. संस्कृत शब्द 'कलश' और 'प्राची' (गुम्बद और भवन के चार्रो ओर खुली जगह के अन्य कठघरे) ताज में कभी प्रयुक्त न होते यदि इसका निर्माण मुस्लिम मकबरे के रूप में होता।

- २८. ताजमहल की सम्पूर्ण आलंकारिक सण्जा न केवल भारतीय पेड़-पौधों के रूप में रेखाकित हुई है अपितु कमल इत्यादि पवित्र भारतीय हिन्दू प्रतीक भी अंकित हैं जो इस्लामी विश्वास के आधार पर 'काफिराना' हैं और दफनाई गई, यदि वह दफनाई गई है तो मृतक महिला की आत्मा को शान्ति प्रदान नहीं कर सकते।
- २९. गलियारे, मेहराब, स्तम्भ, गुम्बद सभी पूर्णरूप से हिन्दू पद्धति पर हैं, जो सारे राजस्थान में देखे जा सकते हैं।
- ३०. क्षाज के सम्बन्ध में अन्य सभी विषयों की भौति इसके निर्माण की अवधि भी अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से १०, १२, १३, १७ और २२ वर्ष बताई है जो यह सिद्ध करता है कि प्रचलित कथा कपोल-कल्पित है।
- ३१. पहाँ तक कि टैवर्नियर का साक्ष्य कि उसने कार्य का आरम्भ और अन्त देखा या, जहाँ प्रचलित विश्वास को दुवेल करता है वहाँ हमारी बात को बल प्रदान करता है।

жет,сом-

- ३२. ये विकरण कि सहजहाँ ने राजाओं और महाराजाओं पर प्रभूत माला में कर लगावा वा और सवाकवित कार्य (विकृतीकरण को १०, १२, १३, १३, १७ अथवा यहाँ तक कि २२ वर्ष लगे थे) सब सत्य हैं। हम उनको एक अथवा यहाँ तक कि २२ वर्ष लगे थे) सब सत्य हैं। हम उनको एक स्थावा स्थाकार करते हैं। वे हमारी धारण से सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि शहजहाँ नितान्त चतुर और निर्दय था, वह अपने करेग से एक माई भी व्यय नहीं कर सकता था। उसने स्थानीय लोगों को दण्ड देने आर बुरमान्त वसूल करने का अवसर नहीं खोया। उसने दो अपनी पत्नी की मृत्यु से भी राजनीतिक लाभ उठाया। जहाँ उसने एक ओर राजा-महाराजाओं को, उनके ही किसी निकट सम्बन्धों के प्रासाद को मकबरे के कप में परिवर्तित करने के लिए बलपूर्वक भेंट देने के लिए विवरा किस वहाँ दूसरी ओर अत्यल्प मोजन सामग्री पर श्रमिकों एवं कारीगरों को भी कार्य करने के लिए विवरा किया। यही कारण है कि यह कार्य खेंटी की वाल से वर्षों हक बलता गया।
- ३३. कस्तुकार के विषय में पश्चिमी विद्वानों का कथन है कि वे योरोपियन थे और मुसलमानों का कथन है कि वे मुसलमान थे जबिक इंपोरियल लाइबेरी की पाण्डुलिपि में हिन्दू नामों का उल्लेख है। प्रचलित तान कथा के सम्बन्ध में झुठे दावों के इससे बड़े और कीन-से प्रमाण की अवस्थकता है?
- ३४. वासमहल में एक बहुत बढ़ा उद्यान था। कब्रिस्तान में रसीले फलों एव सुगन्धित पुर्मोवाले पौधों का होना निविद्ध माना गया है। इसलिये उद्यान केवल प्राप्ताद का ही अंग हो सकता है, कब्रिस्तान का नहीं।
- रूप. उस उचान के वृक्षादि के नाम संस्कृत के हैं और वे भी चुने हुए पवित्र क्या केतकी, बां, बुही, चम्या, मौलात्री, इरमृंगार और जिल्ब वृक्ष हैं।
- ३६ वाजनहत्त् का रेखाकनकर्वा अविदित है।
- ३७ इस पर किसी प्रकार का व्यय करना तो दूर वह तो शाहजहाँ के लिए स्टेने का अंद्रा देनेवाली मुनौ सिद्ध हुआ। जबकि अर्जुमन्दवानो को ठंडे, प्रमीले स्वान पा दक्षनावा गया और मधन की सारी मूल्यवान् सम्पति सूरका जाहबहाँ के कांच में बमा करा दी गई।
- भेट वायमहरू हन हो बहितयों के मध्य स्थित है जिन्हें जयसिंहपुर और

खवासपुरा कहते हैं और ये नाम राजपृती हैं मुसलमानी नहीं। संस्कृत में 'पुर' का अभिप्राय व्यस्त नगरी से है न कि किसी खुले मैदान से।

३९. ताजमहल का प्रवेश-द्वार दक्षिणाभिमुख है। यदि यह मुस्लिम भवन होता तो इसका द्वारा पश्चिमाभिमुख होता।

४०. इसकी सण्जा और संगमरमर का काम १६७ में निर्मित आमेर (अयपुर) प्रासाद के अनुरूप है।

४१. ताळप्रासाद की लाल पत्थर की दीधार के साथ बाहर की ओर अन्य अनेक कक्ष हैं जो दरबारी तथा अन्य कर्मचारियों के लिए बने हैं।

- ४२. अपनी पहली आगत यात्राओं के दौरान अकदर खवासपुर और जयसिंहपुरा में उहरा करता था, जिससे स्पष्ट है कि वह ताज में उहरा
- काहजहाँ के दरबार में एक अन्य विदेशी पर्यटक बर्नियर का कथन है कि भूगर्भ-कक्ष कल्पनातीत सोभायुक्त था और उसमें किसी गैर-मुसलमान का प्रवेश वर्जित था। इससे स्पष्ट है कि इसके सम्बन्ध में किसी रहस्य को छिपाया जाता था।

ऐसे असंख्य अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो हमारी धारणा की पुष्टि करते हैं किन्तु हम समझते हैं कि पाठकों को उचित स्थित समझाने के लिए हमने पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत कर दी है।

शाहनहाँ द्वारा अपनी पत्नी के शव को बुरहानपुर से ठखड़वाकर लाने के अधार्मिक कृत्य को पुन: अर्जुमन्दबानों के अवशेषों को, यदि वे वास्तव में हाजमहल में हैं तो, उसकी मूल कब जो अभी भी बुरहानपुर में विद्यमान है, उसमें वापस ले जाकर सुधारा जा सकता है। उसी प्रकार शाहजहाँ के अवशेषों को भी उसकी पत्नी की कब के पास दफनऱ्या जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अपनी पत्नी के प्रति उसका अन्त्य लगाव था। ऐतिहासिक न्याय के लिए वाजप्रासाद को कबों और नकली कहाँ के देशों से साफ कर दिया जाए।

# आनुसन्धानिक प्रक्रिया

श्रीसद श्रीतहासकों के साथ अपने विकार-विमार्श के समय हमने पाया कि वे हमारी अनुसन्धान-प्रक्रिक पर सन्देह करका करते हुए हमारी अनुसन्धान की प्रबलता को अनुसन्धान-प्रक्रिक पर सन्देह करका करते हुए हमारी अनुसन्धान की प्रबलता को उत्तरने का यान करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उन प्रमुख इतिहास-शोधकों की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिन्हें संसार-भर के इतिहास के प्राध्यापकों में असीम आदर-शांक प्राथ है।

उस सुबाद आवात को कल्पना कीजिए जो हमें लगा है जब हमने पाया कि जस सुबाद आवात को कल्पना कीजिए जो हमें लगा है जब हमने पाया कि विषय के बुत्बर विद्वानों ये तन्हीं सिद्धान्तों का पोषण किया है जिन्हें हम अपने ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए प्रयुक्त करते रहे हैं। विपरीत इसके ये ही इतिहास के अवक्षपक और प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता जो उन प्रमुख सिद्धान्तों की दूहवं देते हैं उन्होंने उन सभी सिद्धान्तों को तिलांजिल दे दी है जिन्हें उनके गुरु बहा अक्षपपूर्ण बताते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वयों भारतीय इतिहास, को आवक्षम पक्षाक और प्रस्तुत किया जाता है, इतना अधिक धान्त और गम्भीर गर्लांग्वों का नव्यर वन हुआ है ?

इन गलियों के कुछ उदाहरण हैं—१. यह कि अकबर महान् और भई था, बबकि उसके कारमने सिद्ध करते हैं कि यह औरंगजेक का प्रियतामह यो। २. होसाह और विशेषकाह दुगलक जैसे लासकों को अनेक मार्गों, दुर्गों, प्रासादों और कारों का निर्माक पानना और उन्हें आदर्श प्रशासक मानना जबकि उनका राज्य निरम्दर सूट-बार का एक था। ३. तवाकचिद मध्यकालीन मुस्लिम मकबरों और महिलदों को जो हिन्दू पद्धति पर अने हैं ठन्हें मुस्लिम-पूर्व हिन्दू भवन यानने में संकोच करना।

इन सब गलतियों के फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसन्धान-प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धान्तों की पूर्ण उपेक्षा हो गई। इतिहास अन्वेषण का पहला तन्त्र है गुफवरी प्रकार की पहुँच। प्री. उब्ल्यु. एच वाल्ह कहता है — "जब काई इतिहासकार किसी इस या उस 'मूल-स्रोत' से कोई वक्तव्य पहला है तो वह उसे या ही सहज में स्वीकार नहीं कर लेता, यदि वह अपना कार्य जानता है तो उमका इसके प्रति दृष्टिकोण सदी आलोचनात्मक होता है। उसको निश्चय करना होता है कि वह विश्वास करे अथवा नहीं।"

कौलिगवुड इतिहासकार को पद्धति को तुलका जासूस से करता है। प्रे. बाल्श आगे लिखता है—"इतिहासकार का विषय बिलकुल समानान्तर है, यदि आवश्यक हो तो उसको अपने दृढ़ विश्वास पर भी सन्देह करने के लिए तैयार हता कहिए।"

ठरे जाने के विरुद्ध इतिहासकारों को चेतावनी देते हुए प्रो. वाश्यां लिखता \$—"हम विश्वास कर सकते हैं कि विगत के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं बिना यह विश्वास करते हुए कि इसके सम्बन्ध में कोई सुझाव सन्देह से परे हैं प्रत्येक दशा में ऐतिहासिक तथ्यों की स्थापना होनी ही चाहिए। उनको दों ही नहीं छोड़ देना चाहिए।"

लौंग लोइस और स्रोनबौंस जैसे रीतिविद् इतिहाकारों को परायशं देते हैं कि इत्येक स्वीकारोवित को देखने की प्रक्रिया मूलतः सन्देहात्यक होनो चाहिए। वे कहते हैं कि इतिहासकार को सन्देह से शुरू करना चाहिए। भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान में स्पष्ट असंगतियाँ, अनियमितताएँ, विरोधाभास और भद्दापन तो बिना पृष्ठे-ताछ छोड़ दिया जाता है या उस और ध्यान ही नहीं दिया जाता, उदाहरणार्थ, कि प्रकार के दावे कि कुतुबमीनार को कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, या अस्तयश ने, या असाउद्दीन खिलाओं ने, या फिरोजशाह तुगलक ने या फिर घोड़ा-थोड़ा उन

१. 'इक्किक को धरंकर धूने' में अकता पर विशेष अध्याय हिन्दू करता है कि यह उरधय वर्ग इसके अभिरास संख्या की पुरुष 'कीन करक है अध्यार महान् का!' थी प्रतनीय है।

प्रेक्टिंगिंग हिस्टोरियन : ले. प्री. एव. वाल्स, पृथ्व १८

रे है अवस्थित ऑफ हिस्ट्री लेखक आर. बी कॉलिंगबुढ पृथ्व १३

<sup>े</sup> बेस्टिसिए हिस्टोरियम, पृथ्व ८३

में किस्ट्री-इट्स मरपज एण्ड मैथड - ले. डॉ. जी जे. रेनियर, पृन्त १३२

on cops.

एक अन्य रोतिविद् एक सी. एस. शीलर भी पुष्टि करता है "सन्देह शोध समने ही बनवाया वात

एवं अन्वेषण का मुख्य उत्तेजक थाव है, जबकि आरोपित सत्य हमें सन्तुष्ट करने

में असमर्थ हो जाता है तो सन्देह उसमें प्रवेश करता है।" इतिहास-शोधन की रीतिविदों द्वास ऐतिहासिक अनुसधान की प्रक्रिया के

विषय में जबकि 'सन्देह' और 'शंका' तथा जासूमी पर इतना जोर दिया जाता है, भारतीय इतिहास, अधिस्वसनीय मध्यकालीय इतिहासीं, जो केवल संरक्षकों के स्तृतिगाठ-भाव हैं, का अन्धानुकरण है। सर एवं. एम. इलियट<sup>र</sup> उन्हें "धृष्ट और निक्रित म्यार्च बालसासी" कहता है , हाँ, टेमीटोरी उनको अविश्वसनीय मानता है। इसके बाद भी हमारे इतिहास तुगलकाबाद का दुर्ग तुगलक का बनाया हुआ मानते है क्योंकि इसके साथ इसका पाम जुड़ा हुआ है, बिना यह सोचे-समझे कि प्रत्येक मुसपैटिया जिस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है, उस पर अपना नाम अकित कर देता है। और बिना यह पूछे कि क्या उसे बनाने के लिए उसके मास झाना समय, भन, इच्छा, ज्ञान, शान्ति और सुरक्षा के साधन थे? और यदि इसने इसे बनाया हो या तो फिर कुछ ही दिनों बाद उसका विध्यंस क्यों कर दिया? असी मुर्खता के प्रवाह में अहमदाबाद को अहमदशाह द्वारा और फिरोजाबाद को किरोजहाड द्वार बसाया हुआ मान लिया जाता है। यदि हमारे ऐतिहासिक निकर्ष का यह आधार है तब तो यही समझना चाहिए कि अल्लाहाबाद निरूचय ही स्थर्य जलनाह ने बसाया होगा।

ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए दूसरी अनिवार्यता है, न्यायिक पद्धति। जन कोई न्यापार्थक किसी सम्भावित अपराधी की स्थीकारोबित लिखता है तो वह उसे सक्यान करता है कि कानून के अनुसार वह स्वीकारोक्ति के लिए काध्य नहीं है। किन्तु परि वह स्वीकार करना चाहता है तो उसका चवतच्य उसके विरुद्ध प्रयुक्त ही सकता है, किन्तु तसके पक्ष में नहीं। मुस्लिम इतिहास ऐसे रोचक वक्तव्य हैं, और दनका उपभोग, यदि करना हो तो, उनके विरोध में जिनके कि पक्ष में उन्होंने बड़ी होता के कृत्य बखान किए हैं, करना चाहिए किन्तु उनके पक्ष में नहीं.

नाजमहल मन्दिर भवन है

जब हम जम्स ए शीराज आसिफ या अबुल फजल के विवरणों पर विकास व करने का तर्क प्रस्तुत करते हैं या बर्नियर, टैवर्नियर या मौमरेट ने को कुछ लिखा है उसे एकपात्र प्रमाण नहीं मानना चाहिए इस बात पर बल देते हैं तब हमारा यह क्षिप्राय नहीं होता कि उनको ध्यान में अदापि न रखा जाए अथवा उद्धत न किया बार्च इस प्रकार का विचार भी अतार्किक होने से न्यायिक जींच जो कि हम असे करने का विचार करते हैं, से विमुख हो जाएगा। इस बात का आग्रह करना अनुपयुक्त होगा कि या तो हम उपरिलिखित इतिहासकारों और पर्यटकों के प्रत्येक हाद पर पूर्ण विश्वास करें या फिर उन पर किंचित् भी विश्वास न करें। इसे 'पा तो ह्योकार करो या छोड़ दो' के आधार पर नहीं ग्रहण करना चाहिए पूर्ण ग्राह्मता उपयुक्त नहीं है। प्रत्येक शब्द ध्यान से सुना जाए, इसका उद्देश्य और वे वरिस्थितियाँ जिनके आधार पर उसका उल्लेख हुआ हो, उस सब पर सावधानी से विवार करना चाहिए। कभी-कभी, ऐसे अन्वीक्षण के बाद कुछ वकाव्य अस्थायी **अप में** स्वोकार किए जा सकते हैं, दूसरे से मिलान के लिए कुछ को प्रत्यसत व्योकार किया जा सकता है, रोच को धोखा समझकर त्याग दिया जा सकता है।

लॉर्ड सँकी ने इतिहास-संगठन के सन् १९३९ के लन्दन अधिवेशन में अपने भारण में उपर्युक्त विषयों के न्यायिक सिद्धानों पर बल देते हुए इतिहासकार और विधिवेत्ता के कार्यों को समानता पर बल दिया।

अन्य प्रसिद्ध रोतिविद् डॉ. जी जे रेनियर भी ठन्हीं विवारों का है। यह कहता है—"अकाट्य साध्य के नियमों पर निर्भर रहनेवाली न्याय प्रजाली मड़े अल्पसयम से तथा निरन्तर के त्याग द्वारा किसी विशुद्ध निकर्ष पर पहुँचने का अवसर खोजती रहती है। इतिहासन की अपेक्षा जो सापेक्षता के सिद्धान्त पर निर्धर करना है, कानून अधिक तार्किक और आलोचनात्मक होता है। 🗥

भारतीय इतिहासकारों ने न्यायिक जाँच की उक्त प्रक्रिया अथवा सिद्धानों को कम सम्मान दिया है। उदाहरणार्ध, यद्यपि ताजगहल के वास्तुकारों के विषय में

१ "जबा द्वार दूवा" लेक्क जीला, पृथ्ठ ४० ७८

इंग्लिक्ट जो। क्रेसर का इंतिहास, प्रानक्षण

<sup>।</sup> इर्रेडकर क्रिक्ट जस्मेवर आहा।

<sup>!</sup> हिस्टो—इट्स परपब एण्ड मैथड : लेखक डॉ जी वे देनियर पृष्ठ ११९

दे बहाँ, पृथ्व १२०

<u>жы</u>т,сом<del>...</del>

५-६ सम लिए जाते हैं. इसका विमाणकाल १० से २२ वर्ष तक का माना जाता है, इसकी निर्माण की लागत बालोस लाख से ती करोड़ सत्रह लाख तक बताई जाती है। तरीख-ए-ताजमहल अधिलेख के अधिकांश अंशों और शाहजहाँई दन्त-कथाओं को कोन ने थीखाधड़ी बताया है, किन्तु फिर भी किसी को इसमें बालसाओं और धोखाधड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि इतिहासकार के पास न्यायाधीह की दृष्टि नहीं थी। न्यायालय में हो ऐसा अपूर्ण अभियोग प्रथम वाचन में हो उठाकर फेंक दिया बाहा। किन्तु हमारे इतिहास में इसको अकाट्य सत्य मानकर बसीत जा रहा है।

इतिहास-शोधन के लिए तौसरा आवश्यक उपकरण है तर्क। तर्क को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसका विषय दोनरहित तर्क होता है। जो कि किसी भी क्षेत्र में किसी उचित्र निकर्ष पर पहुँचने के लिए आधारभूत आवत्यकता होवी है।

इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष उदाहरण उपयुक्त होगा। यदि किसी मृतक के पास यह लिखा मिलता है कि उसने आत्महत्या की है इसके लिए किसी को दोवी न माना चाए, किन्तु वदि प्रव की पीठ पर छूरे का माब परमा जाता है हो तर्कपूर्ण निष्कर्ष हो यही निकलेगा कि भूतक की हत्या की गई है और लेख जालसाओं है। किसी जटिल अभियोग में यह इस प्रकार भी हो सकता है कि मृतक ने आत्महत्या की नीयत से टिप्पणी अपने पास रखी किन्तु इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में टिप्पणी बास्तविक होने पर भी न्याय के ममंड, मृतक की पीठ पर मान होने के कारक यह मानने में असमर्थ होंगे कि उसने आत्महत्या की। इस प्रकार का तार्किक और विधि-विवेक सिविद ऐतिहासिक साक्यों के सम्बन्ध में उपेक्षित है, जिसके कारण स्पष्टतया बास्तविक निकार्य पर पहुँच पाना नितान्त कठिन है।

इतिहास-कोधन-प्रकृति की चौधी आवश्यकता है स्वतन्त्र चिन्तन। दुर्भाग में भारत में इतिहास का प्रत्येक स्नातक या अध्यापक अधवा इतिहास के किसी विभाग व सम्यान का अधिकारो जनसाधारण द्वारा अथवा स्वयमेव भी इतिहासक समका जाता है। वास्का की धारणा है —''इतिहासकारों में प्राय: उस अन्तर्दृष्टि का मधान पाया जाता है को पूर्व पुनःस्थापन के लिए आवश्यक है।"और वे कालेक्वात्मक क्रमबद्ध विवेचन काले की अपेक्षा लकीर के फकीर बने रहते हैं। विज्ञासिक चिन्तन के लिए अन्तर्दृष्टि का होना मुख्य है। कौलिंगवुड ने<sup>1</sup> बैडले हा सन्दर्भ देते हुए कहा है कि इतिहासकार का श्रेय वह है जो कुछ वह अपने हाथ प्रमाण के अध्ययन का भाव लाता है और वह को कुछ वह स्वयं ही है।"

इतिहास-शोधन का पाँचवाँ स्वत सिद्ध तत्त्व है कि शोधकर्ता इतिहासक <sub>निराधार</sub> परम्परागत विचारों के प्रति झूठी निष्ठा-भावना से ग्रस्त न हो। दूसरे सब्दों वं इतिहासकार एक प्रकार का विद्रोही होना काहिए न कि ट्रेड यूनियनिस्ट जो व्यक्ति अपनी मान्यताओं के स्तर को ठठाने से घबराता है वह इतिहास का ही नहीं किसी भी क्षेत्र का वास्तविक शोधकर्ता नहीं हो सकता। डॉ. रैनियर शोधकर्ता को प्रवास्वस्त करते हुए कहता है कि "अपने पूर्ववर्ती होधकर्ता के प्रति अन्धसमर्पण इतिहासत्र से अपेक्षित नहीं है।" प्रोफेसर वाल्ल का भी यही कथन है कि "सच्चे क्तिहासकार को उसको सीँपे गए तथ्यों एवं धारणाओं की परख के लिए हर प्रकार के साधान्य एवं तकनीकी ज्ञान का स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग करना चाहिए। परनु कता में इसके विपरीत परम्परा प्रचलित हैं, यथा परम्परागत करों का अन्धानुकरण काना और यदि उस परम्परागत विचार पर सन्देह व्यक्त करे तो उसको ही सन्देह बं दृष्टि से देखा जाता है।"

हमें आश्चर्य है कि कौन सी ऐसी राजनीतिक, साम्प्रदायिक, प्रशासनिक या रामता की संख्याधि से इतिहास के भारतीय अध्यापक ग्रस्त हैं कि भारतीय एवं वित्य-इतिहास की अनेकानेक छद्भवेशीय बेह्दगियों की पूर्व सत्पता को कानते हुए भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उनके मुँह पर स्थायीळपेण ताला-सा लगा हुआ है।

क्या वह उन असल्य शैक्षिक निष्ठाओं की बैड्यों को तौड़कर कथी स्वर्थ को मुक्त नहीं कर पाएगा ? हमारे द्वारा इतिहास में धोखें का पर्दाफाश किए जाने पर भी भारतीय इतिहासकार क्या उसी झुठ की पुनरावृद्धि की दिस्कृदि में ही अपना नोवन व्यतरित कर देगा?

<sup>्</sup>र कार 'शिक्टोंक क्रिक्टोरिक्न', कुन्छ ३२

<sup>। &#</sup>x27;हिस्टी-हर्स परएक एक्ड मैचर्ड', पृस्त १६०, वर्षी।

### शाजाबहरू मन्दिर घषन है

### कुछ स्पष्टीकरण

жөт,сом.

इस पुस्तक के अनेक पातक निस्संदेह अब यह समझने में समर्थ होंगे कि शाहजहाँ की ठावमहल के सम्बन्ध में प्रचलिह कथा अन्ततः उतनी विकासनीय नहीं जितनी कि समझी कती थी, किर भी उनके मन में अभी कुछ सन्देह होगा जैसा कि वे मुझको अपने पत्रों में लिखते हैं, अधना मुझसे मेरे ऐतिहासिक शोध के सम्बन्ध में दिए बानेकाने भावणों के अवसर पर प्रश्न करते हैं, उससे में अनुमान लगाता हूँ।

हाहजहाँ को प्रथमित कथा को विस्तार से निरस्त करने एवं स्पष्टतया यह निर्धारित करने, कि हाताब्दियों तक दोहराए जानेवाले उस सुठ ने संसार-भर के बुद्धिलंख मानव को कितनों हानि पहुँचाई है, पर भी वे सन्देह अभी बने ही हुए हैं इसलिए मैं इस अध्याप में उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ।

प्रदन : जब कि आपने शाहजहाँई प्रचलित कथा की तुटियों की ओर इंगित किया है, तब आप ऐसा कोई सुपुष्ट प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए कि ताजनहरू को बिन्दू राजाओं ने मुसलमानों से पूर्व बनवाया था ?

उत्तर: उपिलिखित प्रश्न की अनेक धारणाएँ सत्य नहीं हैं। प्रथमतः, पिछले अध्यामें में इस सम्बन्ध में अनेक सुपुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उदाहरणार्य, साहकरों का दरवारे इतिहास बादशाहनामा यह स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया जा पुन्त है कि को ग्रमा मानसिह का भवन कहा जाता या उसे मुमताना को दफनाने के लिए उसके पीत्र अपसिंह से लिया गया। टैवर्नियर की भी यह कहने के लिए उद्देव किया गया है कि 'ताली-पन्तन' अर्थात् वह भवन जो ठाजमहल कहा जाता है, जो पहले में ही विद्यामान था, शाहजहाँ ने उसे मुमताना को दफनाने के लिए सोदेश्य चुना, क्योंकि वह अस्तर को आकर्षित करनेवाला था। तीसरा निश्चित प्रमाण है उसमें उन्होंने सम्कृत जिलालिस को यह संकेत करते हैं कि ताजमहल पूर्वकाल में तेज- बहा-आलय नाम से विख्यात मन्दिर हो सकता है। चतुर्थ निश्चित प्रमाण ऐसे स्पन्न विवरण हैं जैसे ताजभहल का त्रिशूलयुक्त बुजं, उसके उद्यान में 'बिल्व' वृक्षा की विद्यमानता और कनवाले कक्ष के चारों ओर की संगमरमरी जालियों में पूर्यों और वित्र हिन्दू मंत्र ' ॐ ' का अंकन। पंचम निश्चित प्रमाण है औरगजेब का प्रनः इसरी ब्रारणाएँ कि 'नकारात्मक' प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं, उपयुक्त नहीं। संसार-भर के ज्यायालयों में प्रतिदिन उस तथाकथित 'नकारात्मक' प्रमाणों के आधार पर हत्यारों और भोखेबाजों को दण्डित किया जाता है। बाद में भी यदि काई कही सुनी बात विदित हो जाती है तो उसके आधार पर अपराधियों का पता लगाया जाता है और अपराध की तिथि के वर्षों बाद भी उनको दिण्हत किया जाता है। उस आदमी की बात लीजिए जो चियडों में मृल्यवान् हीरा बेचने का यत्न कर रहा हो। उस स्थित की अयोग्यता किसी भी नागरिक को उस होए बेचनेवाले पथिक को सेकने और उस पर धोखाधड़ी या चोरी आ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है। इस स्थिति में या तो उसका भिक्षारियों का-सा परिधान धोखा है या फिर वह होरा जाली है या फिर वह व्यक्ति उस हीरे का वास्तविक स्वामी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई उस सन्देहास्पद व्यक्ति को इसलिए नहीं खोड़ देगा, क्योंकि उसने उसको होरा चुराते हुए नहीं देखा है 'नकारात्मक' के सम्बन्ध में साधारण जन जो भूल करते हैं वे हो वास्तव में दिनानुदिन स्वीकार किए वाने वाले निश्चित प्रमाण होते हैं। दूसरा बिन्दू जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि नवकि, शाहजहाँ का ताजमहल-सम्बन्धी दावा अस्वीकार हो गया तब वह भवन, जो कि हिन्दुस्तान में स्थित है, तो स्वाभाविक ही वह हिन्दू सम्मति हो जाता है।

प्रश्न : आपने ताजमहल के सम्बन्ध में संक्षिण हिन्दू इतिहास क्यों नहीं दिया ? उत्तर : वह इसलिए कि ताजमहल के सम्बन्ध में जो कुछ छोजा जाना चाहिए वह अभी तक छोजा नहीं पया है। ताजमहल की सभी कुंजियों होनी चाहिए, तथा छोज के साधन और ताजमहल के कोने-कोने में जाकर देखने का अधिकार होना वाहिए। इससे अनेक भूगधंस्य कक्ष जिन्हें शाहजहाँ ने इंट और चूने से बन्द कर दिया था, उन्हें खोलकर खोज करने की आवश्यकता है। मैं यह समझता हूँ कि कुछ निश्चयत्यक प्रमाण उन बन्द किए गए कक्षों में छिपे हुए है। उनमें सस्कृत शिलालेख, विश्वयत्यक प्रमाण उन बन्द किए गए कक्षों में छिपे हुए है। उनमें सस्कृत शिलालेख, विश्वयत्यक प्रमाण उन बन्द किए गए कक्षों में छिपे हुए है। उनमें सस्कृत शिलालेख, विश्वयत्यक प्रमाण उन बन्द किए गए कक्षों में छिपे हुए है। उनमें सस्कृत शिलालेख, विश्वयत्यक हो। ताजमहल भवन में स्थित बहुमंजिला कुआँ साफ कर उसके विश्वयत्यक हो। ताजमहल भवन में स्थित बहुमंजिला कुआँ साफ कर उसके विश्व में भी ऐसे हो प्रमाण खोजे जाने चाहिए। अब तक मैं जिस कार्य में सफल हुआ 235

жет,сом.

हूँ कह है मेरी यह स्थापना कि ताजमहल निश्चित ही हिन्दू भवन है और शाहजहाँ ने उसे हचियापा क किस हिन्दू राजा ने और किस उद्देश्य से इसे बनवाया या यह अभी क्षीय करना शेष है।

प्रश्न : अब जाहजहाँ इस भवन को अपनी पत्नी के मकबरे के रूप में बदलना चारण या तो उसने त्रिशूल, बुर्ज तथा अन्य हिन्दू चिह्नें को क्यों नहीं हटाया ?

उत्तर : शाहजहाँ ने कभी ऐसा झुठा दावा नहीं करना बाहा या कि ताजमहल उसका अपना है, क्योंकि वह स्पष्ट स्वोकार करता है कि उसने इसे जयसिंह से लिया था। सथाधिक, शक्ताहाँ यदि सूठे से भी यह चाहता कि वह ताजमहल को अपनी निर्मिति माने तो वह एक असम्भव कार्य था, क्योंकि शाहजहाँ के समकालीनों ने स्वयं अयमिह से ताजपहल के अधिग्रहण में भाग लिया और मुभतस्त्र की कन्न बनवाई थी। हिन्दू धार्मिक विहाँ के प्रति पुसलमानों को घृणा के फलस्वरूप शाहजहाँ ताजमहल के भूजे पर से त्रिशुल उखाड़ना चाहता भी तो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे गुम्बद पर छिद्र पढ़ काता और परिवामस्वरूप वर्षा में भीतर पानी भर जाता। शाहजहीं और इसके दरवारी इतने घाष वे कि वे अपनी इच्छानुसार अपनी धर्मान्थता से विमुख नहीं हो भकते थे यदि बुर्ज का त्रिजूल उखाड़ दिया जाता तो उस समय के मुसलमानों में काई ऐसा नहीं या जो कि इस छिद्र को परने की तकतीक जानता हो। त्रिशुल की कहां गुम्बद के केन्द्र से ३१ फीट कैबी थी। इतनी कैबाई पर स्थिर रहना, जो कि विश्न को सह से काफी दूर गुम्बद की गहराई में बी, काफी कठिन बा। इसलिए गुम्बद को कांई हानि पहुँचाए बिना त्रिशुल को उखाड़ना सम्भव नहीं था।

प्रमन : क्या कुन की छड़ मुस्लिम चाँद का विह नहीं है ?

उत्तर : बुर्ज की छड़ मुस्लिम चाँद का चिह्न नहीं है। मुस्लिम चाँद समागानार नहीं होता। उसका वृत लगभग पूर्व होता है, केवल बोदा-सा स्थान इसके सिरे मर तमें के लिए क्य हुआ होता है। एक विशेषता यह कि मुस्लिम चिह्न चाँद मध्य में हर से विपार्कत करके नहीं रखा जाता। ताजमहल के गुम्बद के कपर लगा त्रिश्ल हिन्दुओं का परित्र कि है जो भध्य में छड़ के समानान्तर पीतल का त्रिशूल अर्द्धवृत्त-का दिखाई देश है। ताजभइल के पूर्वी छोर पर लाल पत्थर के दालान में त्रिशूल का पूर आकार सुद्ध हुआ है। कोई बड़ी निकटता से इसे देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि गुम्बद का तितृत कैसा दीखता है। वहीं एक कुप्पी की तरह की छड़ी भी देखी भा प्रकर्ता है जिसके होर पर पवित्र कलश है जिसमें हो कमलपत्र दोनों ओर को शुके हैं और शीर्ष पर श्रीफल को सहारा दिए हुए हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित हिन्दू और बौद्ध मंदिरों में इसी प्रकार के त्रिशुल स्थित है।

ताजमहल मन्दिर भवन है

प्रश्न : गुम्बद के जपर का त्रिशूल क्या तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा विजली को कहक को सहारने के लिए नहीं लगाया गया?

उत्तर : यह अनेक भ्रान्त धएणाओं में से एक है। गुम्बद पर स्थित प्रिशृल शासीन हिन्दुओं द्वारा भले ही इस कार्य के लिए निर्धारित किया हो किन्तु उसे वहीं पर अंग्रेजों ने नहीं लगाया है।

प्रश्न : क्या त्रिजुल पर फारसी लिपि में अल्ला-हो-अकवर (ईश्वर महान् है) क्रकीर्ण नहीं है ?

उत्तर : तो क्या ? शाहजहाँ द्वारा ताजमहल को विकृत किए आने पर उसने उसमें तथा उससे सन्नद्ध कक्षों में सर्वत्र फारसी के अक्षर ठत्कीर्ण कराए हैं। यदि त्रिशुल पर भी इसी प्रकार परसियन के शब्द उत्कीर्ण हैं तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। दूसरी और अक्षरों के कपर दुवारा अक्षर उत्कीर्ण करना यह सिद्ध करता है कि शाहजहाँ भवन को विकृत करनेवाला या, क्योंकि 'अल्ला-हो-अकबर' शब्द लाल पत्थरवाले दालान में अंकित त्रिशुल की प्रतिभूति पर उत्कीर्ण नहीं है। यदि शाहजहाँ ताजमहत्त का निर्माता होता तो गुम्बद पर पीतल के त्रिशुल पर अकित शब्द दालान की प्रतिमृति में भी अकित होने चाहिए वे

प्रश्न : 'शाहजहाँ ने ताजमहल अनवाया' यह कहानी किसने प्रचलित की ? उत्तर : यह कहानी बाद में किसी उत्साही दरकारी में प्रचलित की लगती है जिसे यह अपमानजनक प्रतीत हुआ कि शाहजहाँ जैसे बादशाह द्वारा अपनी पत्नी को पुराने भवन में दफन करने की बात प्रचलित हो। उसके बाद निरन्तर पुनरावृति होते रहने से कपोल-कल्पना सत्य प्रतीत होने लगी। सर्वाधिक उस कपोल-कल्पना का मूल भी मनगढ़ना ही रहा। सभी मध्यकालीन हिन्दू भवनों को मुस्लिम कर्बों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। उन भवनों के दर्शकों के मन में यह बात बैठा दी जाती रही कि उसके भीतर कोई-न-कोई व्यक्ति दफन है। समय बीतते यह गलत विश्वास जड़ पकड़ गया कि भवन का निर्माण कह के लिए किया गया। वास्तव में भवन तो पहले से ही विद्यमान था। भीतर की कब तो बाद में हथियाये गए हिन्दू भवन में स्वापित कर दी गई। बहुत से भवनों की तो कहें भी नकली हैं। त्रिकोणात्मक कहां के देर तो केवल दर्शकों को धोखा देने के लिए बनाए गए किससे कि उन भवनों पर सदा-सर्वदा के लिए मुफ्लमानों का ही अधिकार बना रहे । इस कार्य में तो मध्यकालीन मुफ्लमानों ने हिन्दुओं को उस भाषना का लाभ उठाया कि गलत या सही कैसा भी धार्मिक स्वल हो, हिन्दू उसको नहीं छेड़ता। एक ही रात में धोखे के मकबरे बनाने का प्रयोग और भवनों तथा परतो पड़ी भूमि पर अधिकार करने की प्रवृत्ति आज भी उन लोगों में विद्यमान है।

प्रश्न : अनुसन्धान एव ज्ञानार्जन के प्रति अगाध प्रेम होने पर भी क्या कारण है कि पास्त्रात्य विद्वाल् ताजमहत्त के सम्बन्ध में प्रचलित शाहजहाँई कथा की असत्यता को धीप पडी पाए?

उत्तर : यह विश्वास करणः गलत है कि सर्वसाधारण पात्रचात्य जन भारतीयों को अपेक्षा ज्ञानाजन एव शिक्षा के प्रति अधिक लगाय रखते हैं। कोई भी पाइचाल्य शतना हो तुच्छ और दम्भी होता है जैसा कि कोई भी अन्य मानव प्राणी। किसी विदेश से अन्य हुआ कोई भी अन्य व्यक्ति भारत स्थित किसी भवन के विचय में किसी इस का इस व्यक्ति का होने को किवित् ही परवाह करता है। वह तो केवल भवन की दर्शनीयता के प्रभाव में र्शव रक्षता है। पारवात्य दर्शक को यौत-प्रेम को भावुक कहानी से आसानी से बहलाया जा सकता है। इस दिला में उसकी मानसिक स्थिति किसी थी साधारण भारतीय से भी निम्न-स्तर की होती है। पाश्चात्य ध्यवित यह नहीं समझ सकता कि क्यों के प्रति पुरुष का यौर-आकर्षण पुरुष को दुर्वल एवं अयोग्य चनानवाला होता है। बौन-भवना कभी भी कार्यशीलता के लिए प्रेरक नहीं हो सकती. बिदेशों से अनेवाल पर्यटक के पास भवन के मूल निर्माता के सम्बन्ध में स्थानीय विवाद में पड़ने अववा उसका अध्ययन करने के लिए न तो समय होता है और न भावता हो। बर्वाधिक ऐसे पर्यटक सरकारी कथन पर अधिक निर्भर रहते हैं और उसके विषरंत कवन को सन्देह को दृष्टि से देखते हुए उसे अप-प्रचार समझते हैं। तदिप कुछ पारचान्यों ने मुझे लिखनं का साहस किया है कि वे ताज के सम्बन्ध में मेरी कारक से प्रभावित हैं।

प्रम्य : इतिहास के अध्यापक और प्राच्यापकों ने आपके कथन को क्यों स्वीकार को किए ?

इतर : इतिहास के अनेक अध्यापक और प्राध्यापक स्मष्ट संकेत कर चुके हैं मेरी इस मान्यता पर कि वाजगहस हिन्दू भवन है, उनका दृढ् विश्वास है। मेरी मान्यता का अपनी महमति के पक्षें तथा व्यक्तिगत सम्पर्क हारा और अपनी पुस्तकों, लेखी, शोध-पत्रों तथा भाषणों द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अधिकांश वे लोग जो खुले तीर पर अपने ही किसी कारण से, यथा या तो वे कम बोलने के अध्यामी हैं या फिर बहुत हिनों से प्रचलित विश्वास का विरोध करने का सामध्यें नहीं, या किर उन्हें हर है कि इनके अधिकारी उन्हें दिण्डत करेंगे, या फिर अपने क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिए जाने के हर से, या फिर अस्पधिक राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वे अनुभव करते हों कि इसका श्रेय हिन्दुओं को प्राप्त होता है इससे वे मेरा पक्ष प्रहण करने में असमर्थ हैं। विश्वविद्यालयों के इतिहास के कुछ प्रमुख प्रोफेसर तथा वे जो भारत के पुरातत्त्व, अभिलेखागार और पर्यटन विभाग घला रहे हैं, भयाकुल हैं कि यदि डन्होंने ताज संबधी शाहजहाँई कथा का खोखलापन स्वीकार कर लिया तो उन्हें आर्थिक तथा अन्य रूप से पर्याप्त हानि सहनी पदेगी। आजीविका चलानेवाले सांमारिक बुद्धि के ये लोग चुप रहना या फिर सरकारी कथन को पढना ही श्रेयस्कर समझते हैं। सामान्य जन-जीवन में किसी हलवल के बिना शान्ति के रहना पसन्द करता है यहाँ तक कि वह किसी सत्य के लिए भी आन्दोलम करने को उछत नहीं। यदि सरकार द्वारा ताजमहरू के सन्बन्ध में कोई गई खोज उसके सम्मुख रख दी जाएगी हो वह उसको भी बिना किसी लगाव के पढ़ाना आरम्भ कर देगा.

ताजमहल मन्दिर भवन है

साधारणतया अधिसंख्य मुसलमान ताज के सम्बन्ध में नए उद्घाटित तच्य की अनदेखी करते हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को वैयक्तिक हानि होने की सम्भावना है। उनमें से कुछ तो इस खोज को अस्वोकार करने अथवा दवाने तक के लिए तैयार हो कार्पंगे।

पुरातस्य विभाग तथा अभिलेखागार के उच्चाधिकारी तथा स्कूल ऑफ ओशिएटल एण्ड अफ्रोकन स्टडीज, लदन, दि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवास्ड स्टडीज, शिमला और रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, हमारी तावमहल-संबंधी खोज को बड़ी झिझक के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आजीवन तो वे इसी असत्य का पोषण करते आए हैं जो कि ताज के सम्बन्ध में शाहजहाँई कथा प्रचलित रही है।

जो विस्वविद्यालयों में इतिहास-विभाग के अध्यक्ष हैं, और अन्य संस्थानों तथा कार्यालयों में उनके जो सहयोगी हैं, उन पुस्तकों के आधार पर जो उन्होंने प्रकाशित कराई हों, वे प्रयत्र को कदाचित् उन्होंने लिखे हों, वे होध-छात्र जिनका उन्होंने मार्गदर्शन किया हो, जाहजहाँई क्या के प्रति प्रतिबद्धता के कारण निष्ठ से यह स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकते कि ये अब हक एक दिश्वार भान्यता का पोषण और көт,сомч

एक साधारय-सी मानव दुर्बलवा के कारण जिसने अध्यापकों, प्राध्यापकों और प्रचार कर रहे थे।

इतिहास पर कार्य करनेवाले अधिकारियों को अपनी आँखें, करन और मस्तिष्क को

क्षाव-सम्बन्धी गई स्रोब से बन्द करने के अनेक उद्देश्य सम्मुख आय् हैं। प्रमा : क्रियाची सद्क क्रासकों ने ताज पर पुन: अधिकार क्यों नहीं किया ? यदि

यह हिन्दू भवन वा तो उनको इसका ज्ञान होना चाहिए था?

उत्तर : यह प्रश्न भ्रान्ड कारणा पर आधारित है। भारत में विशाल भवनों एवं दुर्गों का आधिक्य है, भारत में ताजमहल-सदृश सताधिक सुन्दर भवन हैं। उनमें से अनेक का तो मुस्लिम इतिहासकारों ने ही उल्लेख किया है। आश्वरंचिकत होते हुए मुस्सिम इतिहासकार्ये ने, उदाहरकार्यं, उल्लेख किया है कि विदिशा तथा मधुरा में भव्य एवं बच्च क्वन मन्दिर थे। जिनको यदि २०० वर्ष तक भी ९ सहस्र श्रमिक कार्यरत तरें हो उन्हें दुवात नहीं बन्त सकते। इसलिए वह सोचना गलत है कि भारत में क्राजमहल ही एक ऐसा प्रव्य चयन वा जिसके लिए सभी भारतीय एकाग्रचित होकर रहा के लिए मन्दर रहते ताकि वह वर्गन्थ मुस्लिम आक्रानाओं के हाथों न पड् बाए। जबकि सारा भारत उत्तर में अटक से दक्षिण में आरकौट तक अपने सभी भवनों, मन्दिरों और दुनों सहित मुसलमानों के अधिकार में का पड़ा तो यह प्रश्न तर्कसंगत नहीं कि वाजमहल को क्यों नहीं बचाया जा सका? और यह योगा हुआ अनुमान, क्योंकि किसी हिन्दू को ताबपहल के विषय में ज्ञान नहीं या अत: यह हिन्दू भवन नहीं होगा, फनव है। क्रियाओं सदृक्त बीर योद्धा हो वास्तव में उस समय धर्मान्ध लाकामकों के अधिकार से समस्य कारत को मुख्त करने के लिए युद्ध की तैयारी कर कें वे, ऐसा करने वें इनकर मुख्य उद्देश्य या सिन्धु से कन्याकुमारी तक उन सभी भवनों एवं क्षेत्रों को निकन्त्रक एवं अधिकार में लेना। सर्वाधिक शिवाजी सदुश शासक उतनी क्षकि संगतित नहीं कर पाए वे कि मुगलों को खदेड़ सकें जैसाकि १८५८ तक मुगल कामन के निरम्हर बने रहने से स्पष्ट है।

इस्प : यदि तावपहल 'मानसिंह मंजिल' के नाम से विख्यात था तो अयपुर दाचार के कागवातों में इसका कुछ प्रमाण प्राप्त हो सकता या ?

उत्तर : डॉ, वहाँ प्रमाम प्राप्त हो सकता था। किन्तु दुर्माग्य से राजकीय जयपुर् अभिनेतागर, विसका नाम चेनीसाना है, यह जासक के अधीन होने के कारण वहाँ न तो कोई व्यक्ति कुछ देख सकता का और न ही कुछ अध्यक्ष कर सकता था। इसका कारण सम्भवतया यह था कि उन कागजों में, राजधराने का आन्तरिक विवरण हथा धर्मान्ध मुगलों के प्रति व्यवहार का विवरण जो कि समकालीन राजपूत समाज में नितात तुच्छ और घृणित समझा जाता था, अंकित है। ऐसा विदरण किस प्रकार दशाया गया इसका एक स्पष्ट प्रमाण इस बात से प्राप्त होता है कि विन राजकुमारियों को बलात् मुगल हरम में ले जाया गया या उनके नामों तक का लोप हो गया है। इसलिए ऐसे समय में जब जयपुर राज और राजपरिवार की महिलाओं को धर्मान्य मुस्लिय आक्रांताओं द्वारा बड़ी क्रमबद्धता से हथियाया और भ्रष्ट किया जा रहा था तब बड़े कौशल से ताजमहल अधिग्रहण के लुप्त प्रमाण को कि बड़ी चतुराई से विकृत कर दिए गए होंगे। उन्हें बड़ी कठिनाई से किसी कुशल शोधकर्ता द्वारा एकतिर करके उनमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं उन समकालीन लोगों से, जो स्वयं को इतिहासकार मानते हैं, मिला हूँ या उनको सुना है जो दावा करते हैं कि उन्हें 'योधीखाना' के कुछ प्रमाणों पर दृष्टि हालने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे बड़ो अस्पष्टता से बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे कागकात देखे हैं जिसे जयसिंह द्वारा शाहजहाँ को आगरा में ताजमहल बनाने के लिए भूमि बेचने का विक्रयमामा कहा जाता है। ऐसे एक व्यक्ति जिनसे मैं मिला हैं, डॉक्टर आशोवांदीलाल ब्रीवास्तव हैं, जो अनेक वर्ष से आगरा विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं , अब पूजा गया कि उस कागज में उसका क्या क्रय मूल्य अकित है तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को तद्विषयक बुद्धि का सहज हो अनुमान लगाया का सकता है जो कि ऐसे अस्पष्ट प्रमाणों पर अंधविश्वास करते हैं। ऐसे क्रयनामे का उल्लेख करना जिसमें क्रय-मूल्य अकित न हो, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हैमलेट के बारे में बात करते हुए कहना कि वह डेनमार्क का ग्रजकुमार नहीं था। ऐसे व्यक्ति जो ऐंग्लो-मुस्लिम कथनों से प्रभावित हों वे ऐसे विवयों के शोध करने में समर्थ नहीं हो सकते जिससे बड़ी सावधानी और असीम बुद्धिचातुर्य की आवश्यकता होती है। कानूनी इत जो भाना प्रमाणों को अलग कर सके और ऐसी तीव्र तर्कबुद्धि जो खूटे हुए तथा भामक तन्तुओं को तुरन्त पहचान सके, ऐसे लोगों में नहीं गई जाती। वे सब कागकत किनका मुगलों से जयसिंह का लेन-देन से सम्बन्ध है, विशेषतया वे को सन् १६२८ और १६३२ के मध्य के हैं, उनको बड़ी सूस्भता से आँच होनी चाहिए जिससे कि ताजमहल के अधिग्रहण के सम्बन्ध में जयपुर की ओर से कोई सकेत प्राप्त हो सके। भूतपूर्व जयपुर-नरेश और बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक ने तो मुझे

136 बताया है कि इस प्रकार का कोई क्रयनामा विद्यमान नहीं हैं। यह भी सम्भव हो सकतः है कि सम्बन्धतः का निर्माण जयपुर राजधराने में नहीं कराया हो, किन्तु यह उनके अधिकार में विजय, ऋष अथवा विनिधय या दहेज के रूप में आया हो।

एका - यदि नाजमहान भव्य हिन्दू भवन है तो यह कैसे सम्भव हुउस कि इसके

पूर्व इसका कोई उपलेख नहीं है ?

उत्तर : इतिहासकार और जनसाधारण जिनका यह विश्वास जम गया या कि शासमहत्त को शाहजहाँ ने बनवाया था, ने मानसिक रूप से इतने असमर्थ हो गए से कि वे इसका कोई पूर्व-सन्दर्भ सोच ही नहीं पाए। इसके बाद यदि वे खुले मस्तिक से अपनी वन मन्दर्भ-पुम्तकों को पुनः पर्वे तो सम्भवतमा ताजमहल के सम्बन्ध में मन्द्रे अनेक तथ्य प्रकट हो काएँ। स्थयं हमने प्रस्तुत पुस्तक में यह दिखाया है कि शहरवहाँ के प्रवितामह बाबर ने ताजमहल का उल्लेख किया है जास्तव में बाबर की मृत्यु भाजसङ्ख् में हुई की। बाधर की पुत्री गुलबदन बेगम ने भी ताजमहल की ओर संबद्ध किया है। यदि इसी प्रकार पूर्ववर्ती विवरणों एव इतिहासों का बुद्धिमतापूर्ण पुन: अध्यक्त किया नाए तो अन्य अनेक सन्दर्भों का बात हो सकता है। सर्वाधिक, जब सहकों तथा पुरुष्तें का नाम तक प्रत्येक नए जासन के साथ बदलना रहा हो तो यह कारक कठिन हो बाता है कि जिसे हम आज ताजमहल कहते हैं, उस समय उसका क्या नाम होगा। एक कठिनाई यह भी है कि एक ऐसे नगर में जहाँ अनेक भव्य भवन हों. तो तत्कालोन विचरण में किसी भवन विशेष के अस्तित्व का ज्ञान कर पाना नितान्त कदिन हो जता है। लेखक तो प्रत्येक ऐसे भवन के विषय में यही कहेगा कि वह भव्य, विकास और विस्तृत है। तदपि एक कठिनाई और यह है कि यदि सुस्टिन माक्रमन और नासंहार से उधल-पुचल के वातावरण में ताजमहरू जैसा भवन एक में दुनों के आधकार में जाता है और एक बार वह मन्दिर के रूप में प्रयुक्त हुआ हो और क्षित्र क्षाद में भवन के रूप में या फिर इसके विपरीत तब उस भवन का ओत निजना कांद्रन हो काता है।

प्रमा . जिस हिन्दू राजा से वाजमहल का अधिकार छिन गया उसने कोई करणव्यक्त क्यों नहीं छाड़े था अपने अधिकार का दावा क्यों नहीं किया ?

दत्तर : यह पूछता के ठोक वैसा हो है कि मुहम्मद बिन कारितन से प्रारम्भ कर श्रम तक महत्रों मुस्लिय आक्रमणों में किन्होंने काहमीर से कन्थाकुमारी तक अपने हुर्ग, मन्दिर, भवन, बर, हुकार्ने, ठवान वा खेत को दिए, आज सामने आकर अपने क्लाओं के माध्यम से उन सबके दावे के लिए आग्रह क्यों नहीं करते ? जब देश का इहत बड़ा भाग विदेशी आक्रामकों के हाथ में चला गया और प्रजा का महार हा गया वा मुद्ध में मारो गई और अधिकृत भवनों पर शताधिक वर्षों से शत्रुओं ने अधिकार का लिया तब क्या किसी निष्कासित व्यक्ति के वंशक से यह अपेक्षा रखी जा सकती है कि वह अपने पूर्वजों के भवन के द्वार के नाहर इस आशा में लटका रहे कि किसी हमय कालानार में उसे या उसके वंशजों को उस भवन का अधिकार मिल जाएगा। **क्या महामारी, नर-संहार, उपद्रव, भूकम्म आदि समस्त जोवन-मूल्यों को नहीं बदल** हेते और क्या से लोगों को उनके अपने ही जीवन-काल में उनके अपने स्थान से विस्थापित नहीं कर देते ? क्या परिवारों का विनाश नहीं होता ? क्या परिवार अनेक हाकाओं में विभवत होकर अपने पूर्वओं के नाम तक भी स्मरण रखने में असमर्थ नहीं होते ? और ऐसे परिवर्तन में जो वर्षों के अन्तराल से विस्तीर्ण हो, क्या किसी के लिए रह सम्भव है कि वह मूल कागजों को सुरक्षित रख पाए ? क्या वे खो नहीं सकते बुग्रए नहीं जा सकते, जल नहीं सकते अथवा दीमकों या कीटों द्वार नष्ट नहीं किए का सकते अथवा पानी से नच्ट नहीं हो सकते ?

ताकमहरू मन्दिर भवन है

प्रकृत : क्या आपका अभिप्राय यह है कि शाहजहीं ने किसी प्राचीन हिन्दू भवन को ध्वस्त करके उस स्थान पर ताजमहरू बनवाया ?

उत्तर : नहीं । इस पुस्तक का मुख्य बिन्दु है पाठकों को यह विश्वास दिलाना कि जैसा ताजमहल आज है, जैसा उसे आज हम सब देखते हैं, यह वही भवन है जिसे कड़नहाँ ने इचियाया था। यदि उसने इसमें कुछ किया है तो में कहुँगा उसने इसे विकृत किया, इसे कुछ कम भी किया किन्तु उसने कुछ अपनी तरक से इसकी मुन्दाता और आकार में वृद्धि नहीं की। मूल हिन्दू ताजमहल इससे कहीं अधिक मुन्दर या इसको मोती जैसी खेत दीवार्र अब कोड़े अकोड़ों जैसी रेखाओं से काली-सी लगने लगी हैं। मूल हिन्दू मन्दिर प्रासाद में बहुत-से नण्डप आदि थे को इसके चारीं और मिखरे ध्वंसावशेषों से प्रकट होता है। जो ताजमहल आज हम देखते हैं वह कटा-हैंद्र और बिगाड़ा हुआ स्मारक है। इसकी भूगर्थस्य संगमरपर के श्रवृतरे के भीचे ययुना के स्तर तक की अनेक मजिलें छिपी, अवेक्षित और बन्द पड़ी हैं। सुन्दर रंग को विश्वकारी जो उन भूगभंस्य कक्षों की दीवारों को शोधित करती थी, धर्मान्कों ने एम्बर नस् कर दी है।

प्रश्न : कोई ताजमहल को मुस्लिम मकमरे के रूप में देखता है और कोई हिन्दू

मन्दिर ज्ञासाट परिसर के रूप में, हो क्या इससे कुछ अन्तर पड़ जाता है ? इसर : विश्वित हो इससे बहुत अन्दर पड्ता है। यदि किसी से यह कहा जाता है कि तुम मकवर देख रहे हो तो वह कमरों के भीतर जिसमें कहों के देर दके हैं, हरेकता है और बाहर आकर समझने लगता है कि आज का उसका दिन सफल रहा। इससे वह ताजपहरू की सम्पता और सुन्दरता को भूल जाता है। इससे किसो के मन में वह बुद्धिमतापूर्ण विचार भी नहीं अवता कि वह किसी अन्य दृष्टिकोण से, जबकि बह बिहाल जन्म भवन में जो कि ताजयहरू जैसे आयाम का हो, समझने का घरन नहीं कर सकता। यदि किसी को यह ज्ञान हो कि यह मन्दिर प्रासाद परिसर है तो उसके क्स क्राना अधिक समय होता है और वह प्रत्येक विस्तार के लिए सामधान हो जाता है कि हर एक वंजिल के हर एक कोने के बरापड़े, गलिहारे, बड़े कमरे, पोर्टिको, सलान-क्स, भूगर्थस्य कवा, प्रवेश-द्वार, अल्प्यताला, बाहरी कक्ष आदि-आदि पर पूर्व दृष्टि रक्षकर अपनी तृष्ति का अनुभव कर सकता है। इसके बाद ताजगहल देखने कानेवाला प्रत्येक दर्शक न केवल सम्पूर्ण ताज-परिसर को देखने के लिए पर्याप्त समय लेकर आएगः किससे कि वह भीतर-बाहर हवा एक छोर से दूसरे छोर तक और कपर-नीचे तक भली प्रकार देख सके अपितु वह उस परिसर की बाहर से भी परिक्रमा कर इसको परिषि के बाहर बढ़ी दोवार को घेरे लाल पत्चरों से बने अनेक भवनों को भी देखने आएड। यदि जनता अपने इस अधिकार के प्रयोग का निश्चय कर ले तो सरकार को बियत होकर तामपहल के बन्द, अवस्त्र और क्रिपाई हुई मंजिलों के द्वार खोलने यहेंगे। बाँद सरकार प्रवेश-शुल्क लेती है वो फिर क्या कारण है कि वह जनता का प्रवेह केवल तब-पृष्टों तक ही सोमित करती है ? तब तक जन-साधारण और सरकार 🕶 भाषा वक्त् रखेंगे कि तालमहल मकबरे के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, तब सक वो सीमित प्रवेश की बार समझ में आ सकती थी, किन्तु अब तो जनता और

निवाहें। प्रस्म : बाँदे ब्राइबाहाँ ने हिन्दू भन्दिर प्रासाद का दुरुपयोग कर असको भक्तवरा क्य की दिवा तो किन उसे बैसा ही क्यों न रहने दिया जाए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या साम है

सरकार दोनों हो बागृत हों और ताब मन्दिर प्रासाद के सम्बन्ध में अपना-अपना कर्ताव्य

बचर : इस प्रत्न से अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न ४ठते हैं । प्रथमत:, जिस प्रकार कोई देश को अपनी स्थानजात विदेशी के इत्यों को चुका हो वह उसे पुनः प्राप्त करना

आत्मसम्मान कर प्रश्न बना लेता है, उसी प्रकार को भवन विकृत कर दिया गया हो इसे इसके मूलरूप में लाने की भी बात है। द्वितंत्रतः, ताजगहल को हिन्दू प्रामाद अथवा मुस्लिम मकबरे के रूप में देखका उससे उसके वास्तुशिल्प, उसको लागत, तथा जो स्थान उपलब्ध किया गया है उसकी उपादेवता एवं आकार के विषय में सोचने का महान् अन्तर हो जाता है। तीसरी बाव पह है कि जहाँ सत्य को रहम्य बना कर दिया दिया गया हो वहाँ खोज की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनी चाहिए और ताजमहल उसमें अपवाद नहीं माना जाना कहिए। चतुर्थतः, इतिहास का स्यस्टतया भूतकाल से सम्बन्ध होता है, इसलिए जब इतिहास को बात हो तो यह कहना निताना अनुचित है कि विगत को क्यों कुरेदा जाए ? इतिहास विगत को कुरेदने से न कम है न ज्यादा। वदि जनता अपनी बुद्धि से कभी यह समझती कि इतिहास अनावश्यक अथवा व्यर्थ का जियम है तो यह कानून से प्रतिबन्धित होता, क्याँकि किसी भी देश ने अभी तक ऐसा नहीं किया, तो यह प्रमाणित है कि जनता ऐतिहासिक अनुसन्धान के पक्ष में है। सत्य, जहाँ यह अमत्य की तह के नीचे दक्षा हुआ है, उसका उद्घाटन हो।

प्रकृत : इतिहासकारों की अनेक पीड़ियाँ नाजमहल के सम्बन्ध में सन्य की

क्लांज क्यों नहीं कर पाईं जो आपने की है ? उत्तर : यह इसलिए कि उन्होंने अपनी मृखंता को अपनी अनुसन्धानवृधि के साथ चलने दिया, वे प्रचलित कया पर विकास करते रहे और सन्देहों को टालते रहे। वे ताअमहल को लागत, उसकी निर्माण-अवधि, उसका वास्तुशिल्पी, ताज में कहीं भी ज्ञाहजहाँ द्वारा उसके बनाए जाने के उल्लेख का अभाव, और मुमताज को मृत्यु तथा उसके दफन किए जाने का तिथि के बारे में मौन जैसी विशास बुटियों के विणय में वे लुभावने स्पष्टीकरणों से विपक्ते रहे।

ग्रम्न : ताजभहल के सम्बन्ध में जब प्रमुख-प्रमुख इतिहासकार आपसे पहले अनुसन्धान कर चुके हैं, तब आप क्या नया प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं 🥍

उत्तर : पुझसे पूर्व ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ताओं का कार्य बढ़ा बुटिपूर्व रहा है। वे तो पूर्ण सन्तुष्ट प्रभाणित हुए। वे प्रमुख सन्देह व्यक्त करने और उनका प्रत्येक का उत्तर चूँदने में असमर्थ रहे। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं कोई विशेष प्रमाण लेका आगे आया हूँ। मेरा काम तो उस पुलिस अधिकारी जैसा है जिसे किसी अपराध के विषय में किसी अज्ञाह व्यक्ति द्वार सूचित किया जाता है तब यह उस स्थान पर अपने साथ केवल एक पेंसिल और नोट-बुक लेकर जींच के लिए पहुँचता है जाँच के ज्ञातमहरू मन्दिर भवन है

Ket,com.

अधीन घटना का साहय हुँदना होता है। जीव करनेवाले पुलिसमैन के घर से यह कार्य नहीं किया का सकता। उसी प्रकार जब भुगताल मेरे जन्म से लगभग २८७ वर्ष पूर्व दिवंगत हुई और वह सब-कुछ जो ताज के विषय में कहा गया, वह आगारा से दिसकट हक के विश्वविद्यालयों एव अभिलेखागारों में संगृहीत है तब मैं कौन सा नया साह्य प्रस्तृत कर सकता हूँ ? । मैं कहता हूँ कि घेरा जन्म मुचताल को मृत्यु से लगभग २८७ वर्ष बाद हुआ, क्योंकि मेरी जन्म दिथि अनेक स्थानों पर ठीक प्रकार से लिखी गई है। मुमनात की मृत्यु- तिथि तो इतिहास को भी विदित नहीं, हालरीक ताजमहल को मृत नायिका के रूप में उसको खूब उछाला गया है।) मेरा कार्य तो केवल साक्ष्य एकवित करना, उन्हें क्रमसद्ध करना, तनका विश्लेषण करना और अपनी बात पर तक करना पाठको को मध्यम्य मानकर उनसे आग्रह करना कि क्या जो प्रमाण प्रस्तुत किए भए हैं इनके आधार पर शाहजहाँ ने ताजमहल स्वय बनवाया था या कि उसने केवल इसे हर्ष्यमया या, एक हो मोमित है। किन्तु में इस बात की ओर अकश्य संकेत करूँगा कि मार्कों को सर्गाक्षा और युनरीक्षण को अवधि में मुझे विदित हुआ कि कुछ बहुत में महन्यपूर्ण स्नात बड़ी चनुताई से विकृत किए गए और दशाए गए या फिर मूर्खता एव अस्तवधानी से उपक्षित कर दिए गए। उदाहरणार्थ, ताजमहल के सम्बन्ध में टैथनिया का टहरूय यो ही चलते. फिरते उद्धृत किया गया और इतने वर्षों तक उसको पुत्रतया यनत तरीक से सप्झाने का यत्न किया गया। बादशहराने की स्वीकारोक्तियाँ को भूमा दो गई या दबा दी गई। एक क्योकुढ इतिहासकार, जिन्होंने दो या तीन बार भादशाहनामं का अध्ययन किया है, उन्होंने स्वेच्छया और स्पष्टतया मेरे सामने स्वीकार किया कि आहंबर्स का अभग बादशाहनामा (दरबारी इतिहास), खण्ड एक के पृष्ठ ४०३ पर स्वांकार करता है कि ताजमहल हथियाया गया हिन्दू भवन था। दुर्भाग्य से मैं अनेक ऐसे मुमलमानों से मिला को स्वय को इतिहासकार मानते हैं, और जब उनको इका इद्धरण दिखाया गया तो उन्होंने इस पर कुछ कपटपूर्ण टिप्पणी करने का चल्म किक। इसमें स्वष्ट होता है कि किस प्रकार भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनोर्मृत दिताना साम्प्रदायिक है। वे इतिहास को विपत घटनाओं का पवित्र सत्य मानने को अपहा इसको इस प्रकार विकृत करने में लगे हैं जिससे कि वह उनकी अपनी आकाश रहान और दुसग्रह की पूर्ति कर सके। मैं एक ऐसी संस्था, जिसमें इतिहास के जिखास्य विद्वान् सम्मिलित हैं, (१९६६) में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के मैसूर अधिवंदान में गया, जहाँ मैंने बादशाहनामें से उद्भुत कि 'ताजमहल हिन्दू भवन था'.

चार पंक्तियों का प्रपत्र वितरित किया। उनकी प्रतिक्रिया आश्चर्यचिकत और दुखित कारनेवाली थी। बिना उसको स्वीकार अथवा अस्वीकार किए उन्होंने केवल मुँह बिचका दिया। मुझे लगा कि उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण मौन का विशेष कारण था। किसी सस्या अथवा विभाग के अध्यक्ष होने के नाते उनकी बड़ी ख्याति थी। अपने जीवनकाल में जो कुछ उन्होंने पढ़ा-पढ़ाया और विश्वास किया उसके विपरीत यह ह्वीकार करना कि ताजपहल हथियाया गया हिन्दू भवन या, उनको असुविधाजनक और घबरानेवाला प्रतीत हुआ। उस घटना से भुझे विश्वास हो गया कि जन-साधारण भले ही वह उच्चशिक्षित और प्रतिष्ठित हो, वह प्रचलित भ्रातियों से ही विपका रहना चाहता है विपरोत इसके कि वह सत्य का पक्ष ग्रहण करे वाहे इसमें उसकी कुछ असुविधा ही क्यों न हो। उनके लिए ऐतिहासिक सत्य पढ़ाना या उसका प्रचार करना कोई महत्त्व नहीं रखते। जो उनके लिए विचारणीय है, वह है उनका अहम्।

प्रश्न : क्या आप यह विश्वास नहीं करते कि भुमताज के प्रति शाहजहाँ का द्रेम इतना पर्याप्त था कि उसको स्मृति में ताजमहल बनाए ?

उत्तर : इस प्रश्न के अनेक उत्तर हैं। यह प्रश्न मेरे अथवा आपके विश्वास करने का नहीं है। प्रत्येक बात के लिए इतिहास को प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह दावा करना कि शाहजहाँ का भुमताज के प्रति प्रगाद प्रेम था, स्वयं में कल्पना है। चाहे आप किसी भी इतिहास-पुस्तक में पढ़ें, आपको स्मरण होगा कि यदि इतिहास में कहीं कुछ उल्लेख किसी मुगल का अपनी पत्नी के प्रति विशेष लगाव का आया है तो वह केवल जहाँगीर और नूरजहाँ के सम्बन्ध में है। वे जो यह दावा करते हैं कि शहजहाँ का मुमताल के प्रति असांसारिक प्रेम था, उनको चे अनेक सन्दर्भ स्मरण कराने होंगे जब शाहजहाँ ने शासन के कार्यों में दील देकर मुमतान के पार्श्व में अपने दिन बिताए हों। उस स्थिति में इतिहास में यह उल्लेख होगा कि उस विलास-कक्ष के बाहर एक यहरेदार खड़ा रहता होगा अथवा वहाँ कोई बोर्ड लटका होगा जिसमें इस प्रकार लिखा होगा, "बादशाह बेगम की बाँहों में लिपटे हैं" ख्यस्त हैं "क्षमा कोजिएगा" परेशान न कोजिए " क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और न ही शाहजहाँ और मुमताल की प्रेम-भाषा की कोई पुस्तक ही उपलब्ध है जैसी कि रोमियरे-जूलियट या लैला मजर्नू की, तो यह विश्वास करना गलत होगा कि शाहजहाँ-मुनताल में कोई विशेष प्रेम द्याः यह भी समरण रखना होगा कि पुरुष का नारी के प्रति आकर्षण पुरुष को दुर्बल और अक्षम बनानेवाली भावना है। यौन-प्रेम, मासल प्रेम, नारी के प्रति

хөт,сом

धौनाकपण पुरुष को बलकाली नहीं बनाता, केवल उच्च भावनाएँ ही जैसे ईश्वर के प्रति मा अपन देश के प्रति या अपनी माता अथवा पुत्र के प्रति प्रेम ही वह प्रेरणाप्रद प्रति मा अपने देश के प्रति या अपनी माता अथवा पुत्र के प्रति यौनाकर्षण तो मनुष्य भावना है तो उसमें कुछ बड़ा काम करवा देती है। स्त्री के प्रति यौनाकर्षण तो मनुष्य भावना है तो उसमें कुछ बड़ा काम करवा देती है। स्त्री के प्रति यौनाकर्षण तो मनुष्य का अपराध का और धक्रनता है, और नहीं तो बलात्कार, आत्महत्या अथवा हत्या तो का अपराध का और धक्रनता है, और नहीं तो बलात्कार, आत्महत्या अथवा हत्या तो काखा हो दता है यह नितान भामक है कि ताजमहत्व की उत्पत्ति शाहजहाँ और काखा हो दता है के प्रवि में हुई है क्योंकि स्त्री-पुरुष के प्रेम से केवल दो चोजों उत्पन्न होती मुमतान के प्रेम में हुई है क्योंकि स्त्री-पुरुष के प्रेम से केवल दो चोजों उत्पन्न होती है लडका या लड़कों काई भवन नहीं। इसे आप अपने परीक्षण से पुष्ट कर सकते हैं।

प्रपृतः नाजमहस्र क सम्बन्ध में शाहजहाँई कपोल-कथा का प्रसारक आपको

एकि में कौन हो सकता है ?

उत्तर इसका उत्तरतायात, कि बिना बात इतनी बड़ी गप्प घड़ लेगा, निश्चित हो बध्यकामान अधवा पूव-मुक्तिम बायलूमां मिश्रित दरवारी बहादुरी पर है और शाधकता भी अपने कार्य के प्रति अमावधानी के उत्तरदायी हैं जो उन्होंने केवल किवदनों पर विश्वास करके किसी प्रमाण की माँग नहीं की तथा वे किव भी दोपी है जा अपने कांवता को ऊँचाई के प्रताभन में अपनी कल्पना की उड़ान को यौत-प्रेम के सम्बन्ध में किसी प्रकार को लगाम नहीं लगा पाए और ऐतिहासिक तथ्यों एव विकाली पर दिख्यान नहीं कर पाए।



तेओपहालय का मानचित्र, यदि इस भवन को धार्मिक मानें तो वास्तु के मापदंड से मंदिर के लिए सर्वोत्तम। तेओमहालय भवन अध्यकोणीय है। सात मंजिला है। दो एक-समान लाल पत्यर द्वारा बनाए गए भवन भी सात मंजिला है। अध्यकोण भवन, सात मंजिला भवन क्या रामायण में अयोध्या का स्मरण नहीं करवाते?



लिए रसोई अपेक्षित है ? ये परम्यरा प्राचीन मदिरों को है जिनके साथ धर्मशालाएँ बनाई जाती थीं जहीं दर्शनार्थी व भक्त

रहते हैं। उनके रक्षक व सेवक रहते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए ग्याई होती है।

दिखती है। क्या किसी कबगाह में अतिथियों का आगमन, रहने का प्रबंध उनके रक्षकों के कक्ष या फोजन व्यवस्था के



वह विश्व में अनुठा भवन जिसका मध्य भाग शिवलिंग के आकार की लिए हुए है। भूतल व ऊपर 5 मेंजिला भवन, भूतल से नीचे की दो मंजिलें जो यमुना नदी को ओर से लाल पत्थर की बनी हुई स्पष्ट दिखती हैं। जिनके गवाश व द्वार बाद में बंद करवा दिए गए हैं।



पूर्व को ओर से देखा जाए तो भवन के गवाश दर्शाते हैं कि भवन के सेवकों के लिए बनाए गए 1089 कमरे अलग-अलग माप के व अलग-अलग ढंग के संगमरभर के टुकड़ों द्वारा बाद में ढेंके गए।



मृष्ट प्रका द्वार की मंगमग्रा की मीड़ियों पर चढन से पूर्व ही जूते उतारने की विधार है। ये विधान किसी भी अन्य कड़गाई पर दशकों के लिए नहीं है। प्रवेकान में बब यह मीड़िर भवन था जूते उतारने की परम्परा उसी समय से बली आ रही है।

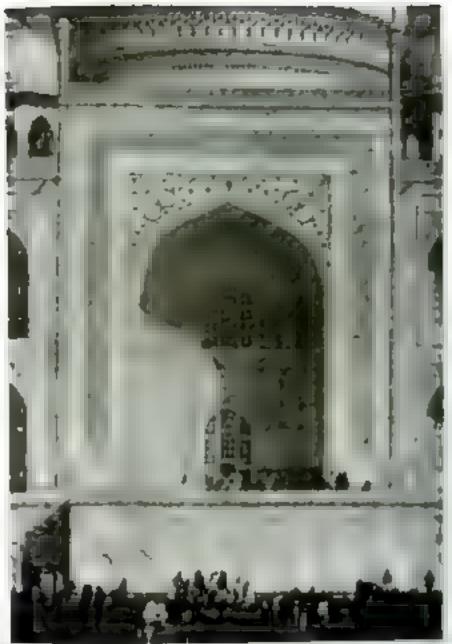

इस चित्र में प्रवश द्वार की ओर मुख किए खड़ा खेत बस्त्रधारी व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ पर नंदो की मूर्ति मंदिर की ओर मुख किए थी। ऐसी भान्यता है। ये मूर्ति वहाँ से इस मंदिर को कबगाह बनाते समय स्टायी गई। यहाँ पर मंगमरमर अलग तरह का है, इस पत्थर में अजाब सी लाली है। चारों प्रवेश द्वारों के ऊपर मध्य में बनी पवित्र लाल कमल फूल को कली समस्ट देखी जा सकती है।

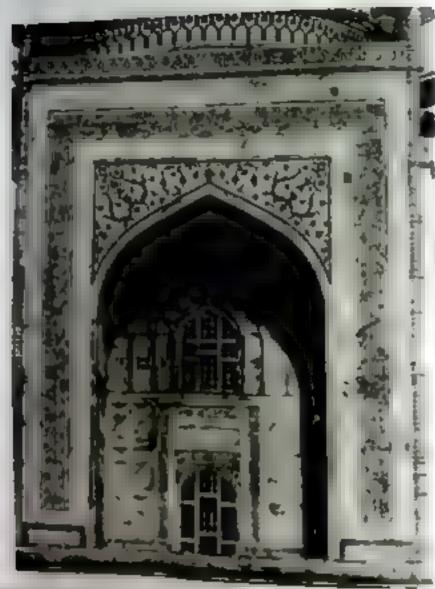

XAT COM

तेजांमहालय की भव्य विशाल इमारत में लगा संगमरमर बेहतरीन है लेकिन ऊपर दिए चित्र में स्थार दिखता है कि मंदिर के द्वारों की सजावट में प्रयुक्त पत्थर बदला हवा है। ये संगमरमर दागदार व भटिया किस्म का है जिसपर काले ब पोल निशान इसे बाद में बदला गया दर्शाते हैं।



तैओमहालय का पश्चिमी द्वार। यदि ध्यान से देखें तो इस द्वार के तीन तरफ हल्की प्रकृति का संगमरमर लगा है जो सारे भवन के संगमरमर से अलग है। धन्बों वाला है। ये मंदिर की सजावट को नष्ट करने के बाद, भवन के बनने के बहुत समय बाद थोपे गए संगमरमर के टुकड़े हैं।





उत्तरी द्वार की कथा भी वहीं है।

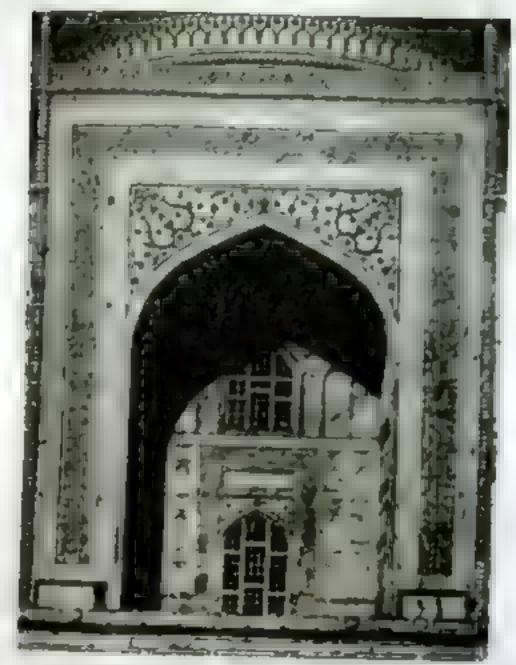

तेजोमहालय के पूर्वी द्वार का संगमरमर भी अलग प्रकृति का है, काले धब्बों वाला है। द्वार के बाएँ खंभे के चरण में संगमरमर का टुकड़ा सबसे छोटा व अलग से थोपा गया प्रतीत होता है।





दक्षिण द्वार के खंभी में कहीं कहीं सलेटी संगमरमर लगा है। ऊपरी आयताकार गवाक्ष में पत्थर अलग प्रकृति व माप के हैं। ये बाद में बल्दबाजी में थोपे गए प्रतीत होते हैं।

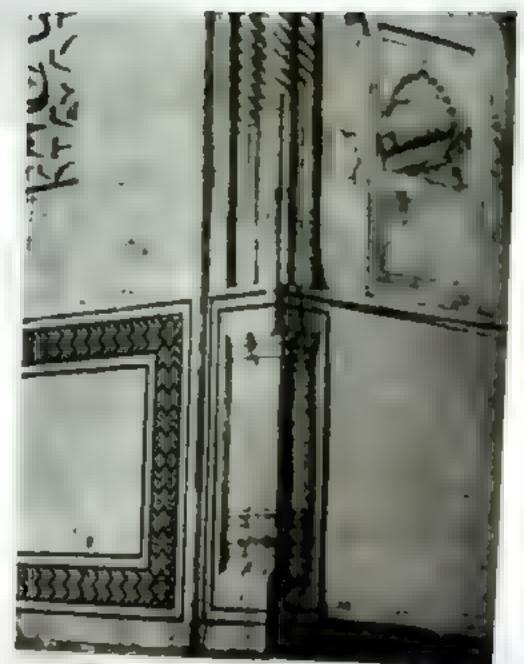

पश्चिमी दीखार का उत्तरी कोना। अपर दाएँ हाथ के गवाक्ष को बंद करने के लिए प्रयुक्त पत्थर और नीचे बाएँ हाथ के पत्थर अलग प्रकृति के काली व सलेटी रेखाओं के साथ हैं। ये जल्दबाजी में लगाए गए प्रतीत होते हैं।



хат соји:

र्षाक्षण और वाम द्वारों की सजाबट के लिए विशेषतः धतूर के फूल बनाए गए हैं : धतूरे का फूल ॐ का आकार बनाता है।



अध्वक्ताणाय आसी जो मुमताब की तथाकचित कब के ऊपर है उसमें कुल 108 बढ़े हैं। कुछ गोलाई में, कुछ धारीदार हैं। चित्र में दर्शाए गए धारीदार कलश (बाई आर) से गिरता दूध जो शिवलिंग को धो रहा है।



भगवान शिव के शीव पर अर्द्धचंद्र सदा विराजमान रहता है। वहीं चंद्र तेजोमहालय के कलश का त्रिशूल है। इसी चंद्र के मध्य में पूजा के प्रयोग में आनेवाले कलश की आकृति है। अर्द्धचंद्र, मध्य में कलश आकृति व नारियल मिलाकर पगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल तेजोमहालय की पहचान के रूप में बनावा गया है।



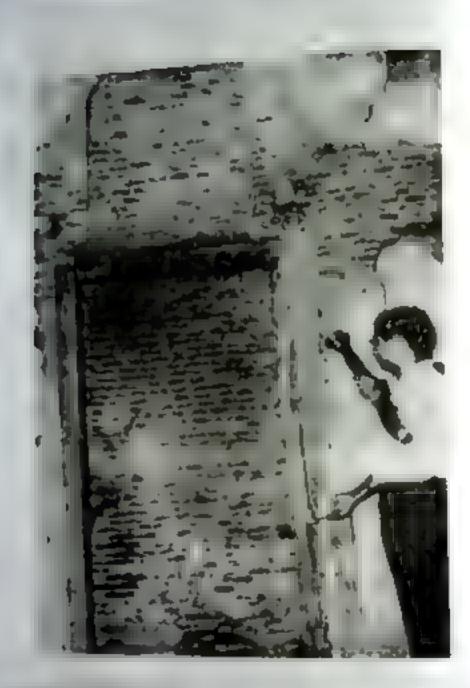

तहसाने का द्वार विसे ईंटों से बंद कर नींव का रूप दिया गया है। यह नदी की और उन 22 कमरों में से एक का द्वार है जो भूतल से नीचे दूसरी मंजिल में है।

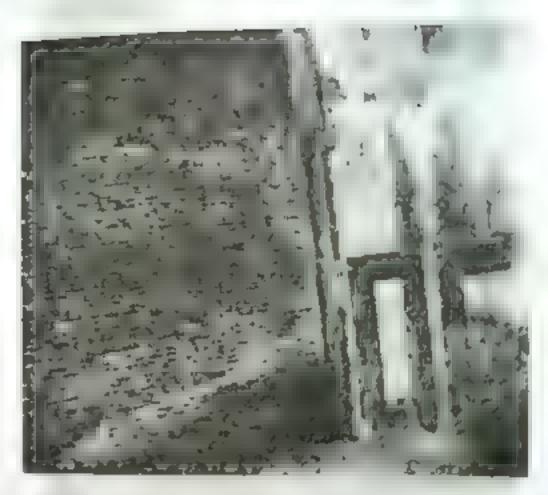

भवन के गुप्त तहखाने के उन 22 कमरों में से एक कमरे का भव्य गवाक्ष जिसे बंद कर नींव का रूप दिया गया है। दीवार में अलग से धोपी गई ईटें स्पष्ट दिख रही हैं। इस दीवार को कौन नींव मान सकता है ?



хат сом

भार पंत्रिको अध्दक्षांजीय मोनारें जो भवन के चारों और बनाई गई हैं, यसुना तट में प्रायम होती हैं। अध्दक्षीजीय मीनारें स्थान-स्थान पर जने मंदिरों में स्राधानकाया पाई बाती हैं। ये सभी दस दिशाओं को दर्शाती हैं।



यमुना नदी को ओर से भवन को नींव को देखें तो यह दो मजिली इमारत स्पष्ट नजर आती है। सात मंजिली भवन की दो मंजिलें भूतल से नीचे और चार मंजिलें भूतल से ऊपर हैं। अगले चित्रों में स्पष्ट दिख रही ईंटे जिनसे इन मंजिलों को बंद कर नींव का रूप दिया गया है।



केंद्रीय कक्ष की परिक्रमा करते हुए दीवारों पर संगमरमर में 108 ॐ की आकृति खुदी देखी जा सकती है।



хөт.сом

पुष्टर गुम्बद के मध्य में सांकेतिक कमल के मध्य में चेन लटकी हुई है। वैदिक बान्यनानुसार आट दिनाएँ दर्जाने के लिए आट सर्प फन इसके चारों ओर हैं। इन फनों के बारों ओर खोलह नाम इसे घेर हैं। इनके बाहर के वृत्त में 32 त्रिशृत और हममें भी बाहर 64 कमलकालियों का चेरा है। ये सभी पवित्र वैदिक चिहें संख्या 8 के गुणन फल में हैं।



गणेश का चित्र जो शिव मंदिरों के द्वार पर बनाया जाता है। चनुसईपूर्वक एक चित्र में तीन आकृतियाँ (गणेश त्रय दिखते हुए) केसरिया रंगत में घुटर्ग तक की ऊँचाई में ताज बगीचे के बृहत् लाल द्वार (जहाँ प्रवेश-पत्र खरीदे जाते हैं) में बनाए गए हैं।



Nakkar Khuna



वेडोमहालय के ऊपर कलश का ऊपरी भाग यदि ध्यान से देखें तो त्रिशूल के अकार का है व इस त्रिशूल का मध्य पूजा में प्रयोग आनेवाले कलश और इसके ऊपर रखे नारियल की स्पष्ट आकृति देता है।



चार कोणों पर बनी मीनारें जिनकी गैलरियाँ सर्प फन के आकार पर रखी गई प्रतीत होती हैं। ये मीनारें मंदिर की सुरक्षा चौकी एवं रौशनी के लिए प्रयोग की जाती बीं।



अन्य वैदिक मंदिरों की तरह ताजमहल के नक्शे को भी नौ वगों में विभक्त कर वैदिक वास्तु के सुंदर उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। बैदिक मान्यतानुसार खगोलीय शक्तियों व वास्तु पुरुष दर्शाते खंडारेखित नक्ले को देखें।



यह चित्र ताजमहल का नहीं है। यह चित्र वस्तुत: नक्शा है जृहद्देश्वर मंदिर, तंजुकूर, तमिलनाडु का। इसी मानचित्र पर आधारित एक शिव मंदिर ईसा पूर्व का योरुप में है जिसे ईसा पश्चात् चर्च में परिवर्तित किया गया। तीन शताब्दी बाद जिसे मस्जिद बना दिया गया।

دورا ال هم جدا مي ماخت ، و پيمين زورهاي بيجا پيمار عده ١٠ و از چندی در زندگی پدر میری شد - مایقا چین تنم خان 2 مر عابر بوسيلة بمين الدولة "مغينان عرضه داشت ميتوي ام 3 رلتيواهي و هوا جوئي فرمداده معروض داعته بود - كه ابي .» دمت گذار لمام شدار بی نظام را که از کوتاه بینی و عقارت . وللى بده كالى و مخالفت اداياي درات ايد ميداد مي تمود - ٥ قيد ساخته اميدوار مراهم بالتفاهي است - و در جوب آن ارمل . ما جريان عز مدور يادته يود . كه اكر كفتار او تروغ رامتي دارد . بهان را از آدیش رجود بی مود او پاک گرداند - چون تقر غان او دد از ورود حکم جهان مطاع برهان بی نظام بدترجام را شفه نموده این نهرت داد که باجل طبیعی در گذشت ، ر حصین نام بصر دهماله این ورا جا نعین آن بد آئین گردانید . وعرضه داشتی مینی او 12 ماديقت اين واقعه بدست معمد ابراهيم كه از فوكران معتبد او دا ود بدرگاه سلطین بناه مرستاد - مثال فزم المتثال صافر عد که ۱۹. تبالى واكه بدرون ممار دولقاباه برده . از قلت آذوته ضايع غواهله ١٥ الد - آن وا با نقايس جواهر و سرمع آات بي نظام مراويس ١٥ للان خود برمم بددكش ارسال تمايد - تا ملاممات او عز مبول يايد . 17 با ملعور توازی کهپوه مرمع د دو اسب یعی مراتی با لاس الله المكرى تركي واهوارية وين مطامعهوب عكرالله عرب وتقع عال 19. بعثولتاباد ترستادند - اوداجيراء بادعام سل هزاو رويد مرامرازكرديه و ورز جمعه هفدهم جمادي الولئ تعلى مقدس مدار الليم سى حضرت ميك عليا ميتاز الزماني واكه يطريق أمانت معنه

| 4<br>4 |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| •      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |

#### पुरुषोत्तम नागेश ओक

जन्म 📑 ३ मार्च १६९७, इन्दौर (२० ५०)

शिक्षा : बमाई विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल-एल० बी०

जीवन कार्य : एक वर्ष तक अध्यापन कर सेना में नती।

द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में नियुक्त। अंगरेजी सेना द्वारा समर्पण के उपरान्त आज़ाद हिन्द फीज के स्थापन में भाग लिया, संगीन में आज़ाद हिन्द रेडियो में निदेशक के रूप में कार्य किया।

विश्व युद्ध की समाप्ति पर कई देशों के जंगलों में घूमते हुए कलकता पहुँचे। १६४७ से १६७४ तक पत्रिकारिता के क्षेत्र में (हिन्दुस्तान टाइम्स तथा स्टेट्समैन में) कार्य किया तथा भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में अधिकारी रहे। फिर अमरीकी दूतावास की सूचना सेवा विमाग में कार्य किया।

देश-विदेश में अपण करते हुए तथा ऐतिहासिक स्वलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कई खोर्ज की। उन खोर्जा का परिणाय उनकी रचनाओं के रूप में हमें मिलता है। उनकी कुछ रचनाएँ हैं — ताजयहल मन्दिर बदन है, भारतीय इतिहास की विकर मूलें, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, कोन कहता है अकबर महान वा?

उनकी मान्यता है कि पारचात्व इतिहासकारों ने इतिहास को प्रष्ट करने का जो कुप्रवास किया है, वह वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए जानबूझकर किया है और दुर्भाग्यवश हमारे स्वाधीं इतिहासकार इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं।

